# TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_176612 AWYSHANINI

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRER

Call No. 4183.1 Accession No. H672
Author GAT-U-G
Title ordered 1818.

This book should be returned on or before the date last marked below.

# नय-निधि

( नौ भावपूर्ण कहानियों का संग्रह )

<sub>सेसक</sub> प्रेमचन्द

# सरस्वती प्रेस बनारस

#### सितंबर, १६४८ मूल्य १॥)

मुद्रक-अीपतराय, सरस्वती-प्रेस, बनारस

## अनुक्रमणिका

| १—राजा इरदौल                    | ••• | ą           |
|---------------------------------|-----|-------------|
| २रानी सारन्धा                   | ••• | १ट          |
| ३मर्यादा की वेदी                | ••• | ३६          |
| ४पाप का श्राग्निकुषड            | ••• | પ્રર        |
| ५—नुगुन् की चमक                 | ••• | ६५          |
| ६—भोखा                          | ••• | <b>૭૭</b>   |
| अ <b>—श्र</b> मावस्या की रात्रि | ••• | <b>⊏</b> ξ  |
| ≂—ममता                          | ••• | <b>દ</b> દ્ |
| ६—-पछुतावा                      | ••• | १११         |

# नव-निधि

### राजा हरदौत

बुन्देलखराड में श्रोरछा पुराना राज्य है। इसके राजा बुन्देले हैं। इन बुन्देलों न पहाड़ों की घाटियों में ऋपना जीवन बिताया है। एक समय ऋरेछे के राजा जुमारसिंह थे। ये बड़े साहसी श्रीर बुद्धिमान् थे। शाहजहाँ उस समय दिल्ली के बादशाह थे। जब शाहजहाँ लोदी ने बलवा किया श्रीर वह शाही मुलक को लुटता पाटता त्रोरछे की त्रोर त्रा निकला, तब राजा जुआ। सिंह ने उससे मोरचा लिया । राजा के इस काम से गुणगाही शाहजहाँ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरत्य ही राजा को दक्खिन का शासन-भार सौंपा। उस दिन श्रोरछे में कड़ा आनन्द मनाया गया। शाही दूत खिलश्चत और सनद सेकर राजा के पास श्राया । जुभ्तारसिंह को बड़े-बड़े कामक रने का श्रवसर मिला । सफ़र की तैयारियाँ होन लगी. तब राजा ने ऋपने छोटे भाई हरदौलसिंह को बुलाकर कहा-"भैया, मैं तो जाता हूँ। ऋब यह राज-गट तुम्हारे सुपुर्द है। तुम भी इसे जी से प्यार करना । न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक है। न्याय की गढ़ी में कोई शत्र , बाहे वह रावण की सेना या इन्द्र का बल लेकर आये। पर ्य वही समा है, जिसे प्रजा भी न्याय समके । तुम्हारा काम केवल न्याय ही करना न होगा, बर्िक प्रजा को अपने न्याय का विश्वास भी दिलाना होगा। श्रीर में तुम्हें क्या सग्रभाजें, तुम स्वयं समभदार हो ।"

यह कहकर उन्होंने श्रापनी पगड़ी उतारी श्रीर हरदौलिंग्ह के सिर पर रख दी। हरदौल रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया। इसके बाद राजा श्रापनी रानी से विदा होने के लिए रनवास श्राये। रानी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उन्हें देखते ही पैरों पर गिर पड़ी। जुफारसिंह ने उठाकर उसे छाती से लगाया श्रीर कहा, "प्यारी, यह रोने का समय नहीं है। बुन्देलों की स्त्रियाँ ऐसे श्रावसरो ×

पर रोया नहीं करतों। ईश्वर ने चाहा, तो हम तुम जल्द मिलेंगे। सुभापर ऐसी ही प्रीति रखना। मैंने राजपाट हरदोल को औंपा है; वह श्रभी लहका है। उसने श्रभी दुनिया नहीं देखी है। श्रपनी छलाहों से उसकी मदद करती रहना।

रानी की जवान बन्द हो गईं। वह अपने मन में कहने लगी, "हाय, यह कहते हैं, बुन्देलों की खियाँ ऐसे अवसरों पर रोया नहीं करती। शायद उनके हृदय नहीं होता, या अगर होता है तो उसमें प्रेम नहीं होता !' रानी कलें पर पत्थर रखकर आँसू पी गई और हाथ जोड़कर राजा की ओर मुस्कराता हुइ देखने लगी। पर क्या वह मुस्कराहट थी। जिस तरह आँधेरे मैदान में मशाल की रोशनी अधेरे को और भी अथाह कर देती है। उसी तरह रानी की मुस्कराहट उसके मन के अथाह दुःख को और भी प्रकट कर रही थी।

जुम्मारसिंह के चले जाने के बाद हरदीलसिंह राज करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसके न्याय श्रीर प्रजा-बात्सल्य ने प्रजा का मन हर लिया। लोग जुम्मारसिंह को भूल गये। जुम्मारसिंह के रात्रु भी थे श्रीर मित्र भी। पर हरदीलिसिंह का कोई रात्रु न था, सब मित्र ही थे। वह ऐसा हंसमुख श्रीर मधुरभाषी था कि उससे जो बातें कर लेता, वही जीवन-भर उसका मक्त बना रहता। राज-भर में ऐशा कोई न था जो उसके पास तक न पहुँच सकता हो। रात दिन उसके दर बार का फाटक सबके लिए खुला रहता था। श्रीरछे को कभी ऐसा सर्वप्रिय राजा नसीव न हुश्रा था। उदार था, न्यायी था, विद्या श्रीर गुण का ग्राहक था पर सबसे बड़ा गुण जो उसमें था वह उसकी वीरता थी। उसका वह गुण हर दर्जे को पहुँच गया था। जिस जाति के जीवन का श्रवलम्ब तलवार पर है, बा श्रपने राजा के किसी गुण पर इतना नहीं रीमती जितना उसकी वीरता पर इरदील श्रपने गुणों से श्रपनी प्रजा के मन का भी राजा हो गया, जो मुलक श्री भाल पर राज करने से भी कठिन है। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। उभव दिक्तन में जुमारसिंह ने श्रपने प्रबन्ध से चारों श्रोर शाही दबदबा जमा दिया. इधर श्रोरखें में हरदील ने प्रजा पर मोहन मनत्र फूँक दिया।

7

फाल्गुन का महीना था, श्रवीर श्रीर गुलाल से जमीन लाल हो रही थी कामदेव का प्रभाव लोगों को भड़का रहा था। रवी ने खेतों में मुनहला फर्स बिछा रला था और लिलहानों में सुनहले महल उठा दिये थे। सन्तोष इस सुनहले महल में तानें आलाप रही थी। इन्हों दिनों दिल्ली का नामवर फेकैत कादिर लाँ ओरछे आया। बड़े-बड़े पहलवान उसका लोहा मान गये थे। दिल्ली से ओरछे तक सैकड़ों मर्दा नगी के मद से मतवाले उसके सामने आये, पर कोई उससे जीत न सका। उससे लड़ना भाग्य से नहीं, बिलक मौत से लड़ना था। वह किसी इनाम का भूला नथा; जैसा ही दिल का दिलेर था, वैसा ही मन का राजा था। ठीक होती के दिन उसने चूमधाम से ओरछे में स्चना दी कि "खुदा का शेर दिल्ली का कादिर खाँ ओरछे आ पहुँचा है। जिसे अपनी चान भागी हो, आकर अपने भाग्य का निपटारा कर ले।" ओरछे के बड़े-बड़े बुन्देलं स्मा यह घमएड भरी वाणी सुनकर गरम हो उठे। पाग और उप की तान के बदले ढोल की वीर ध्विन सुनाई देने लगी। इरदील का अखाड़ा ओरछे के पहलवानों और फेकैतों का सबसे बड़ा श्रद्धा था। सन्ध्या को यहाँ सारे शहर के स्मा जमा हुए। कालदेव और भालदेव बुन्देलों की नाक थे, सैकड़ों मैदान मारे हुए। ये ही दोनों पहलवान कादिरलाँ का घमएड चूर करने के लिए गये।

दूसरे दिन किले के सामने तालाब के किनारे बड़े मैदान में श्रोरछे के छोटे-बड़े सभी जमा हुए। कैसे-कैसे सजीले श्रालबेले जवान थे,— सिर पर खुशरंग बाँकी पगड़ी, माथे पर चन्दन का तिलक, श्राँखों में मर्दानगी का सरूर, कमरों में तलवार। श्रोर कैसे-कैसे बूढ़े थे,—तनी हुई मूळें, साथी पर तिरछी पगड़ी, कानों में बंधी हुई दाढ़ियाँ, देखने में तो बूढ़े पर काम में जवान, किसी को कुछ न समक्षनेवाले। उनकी मर्दाना चाल-ढाल नौजवानों को जजाती थे। इरएक के मुँह से वीरता की बातें निकल रही थीं। नौजवान कहते थे—देखें, श्राज श्रोरछे की लाज रहती है या नहीं। पर बूढ़े कहते—श्रोरछे की हार कभी नहीं हुई श्रीर न होगी। वीरों का यह जोश देखकर राजा हरदील ने बड़े जोर से कह दिया, ''खबरदार, बुन्देलों की लाज रहे या न रहे, पर उनकी प्रतिष्ठा में बल न पड़ने पाये। यदि किसी ने श्रीरों को यह कहने का श्रवसर दिया कि श्रोरछेजाले तल-बार से न कीत सके तो घाँचली कर बैठे, वह श्रपने को जाति का शत्रु ममके।" सर्य निकल श्राया या। एकाएक नगाड़े पर चोब पड़ी श्रीर श्राशा तथा भय ने लोगों के मन को उछालकर मुँह तक पहुँचा दिया। कालदेव श्रीर कादिर लाँ दोनों लँगोरा कसे शेरों की तरह अखाड़े में उतर श्रीर गले मिल गये। तब दोनों तरफ से तलवारें निकली श्रीर दोनों के बगलों में चली गईं। किर बादल के दो दुकड़ों से बिजलियाँ निकलने लगीं। पूरे तीन घरटे तक यही मालूम होता रहा कि दो श्रार हैं। हजारों श्रादमी खड़े तमाशा देख रहे थे श्रीर मैदान में आधी रात का-सा सजाटा छाया था। हाँ, जब कभी कालदेव कोई गिरहदार हाथ चलाता या कोई पेंचदार वार बचा जाता, तो लोगों की गर्दन श्राप ही श्राप उठ जाती, पर किसी के मुँह से एक शब्द मी नहीं निकलता था। श्राखाड़े के अन्दर तलवारों की खींच-तान थी; पर देखनेवालों के लिए श्राखाड़े से बाहर मैदान में इसमें भी बढ़कर तमाशा था। बार-बार जातीय प्रतिष्ठा के विचार से मन के भावों को रोकना श्रीर प्रसन्नता या दुःख का शब्द मुँह से बाहर निकलने देना तलवारों के वार बचाने से अधिक कठिन काम था। एकाएक कादिर खाँ श्रिल्लाहो-श्रकवर' चिल्लाया, मानों बादल गरज उठा श्रीर उसके गरजते ही कालदेव के सिर पर विज्ञली गिर पड़ी।

कालदेव के गिरते ही बुन्देलों को सब्बन रहा। इर एक चेहरे पर निर्वल कोध और कुचले हुए घमगड की तसवीर खिंच गई। हजारों श्रादमी जोश में श्राकर श्रखाड़े पर दीड़े, पर इरदौल ने कहा— ख़बरदार! श्रव कोई श्रामे न बढ़े। इस श्रावाज ने पैरों के साथ जंकीर का काम किया। दर्शकों को रोककर जब वे श्रखाड़े में गये श्रीर कालदेव को देखा, तो श्रांखों में श्रांस् भर श्राये। जिल्ही शेर जमीन पर पड़ा तहप रहा था। उसके जीवन की तरह उसकी तलवार के दे टुकड़े हो गये थे।

श्राज का दिन बीता, रात श्राई । पर बुन्देलों की श्राँखों में नींद कहाँ । लोगों ने करवट बदलकर रात काटी । जैसे दुःखित मनुष्य विकलता से सुनह की बाट जोहता है, उसी तरह बुन्देले रह-रहकर श्राकाश की तरफ देखते श्रीर उसकी धीमी चाल पर क्रुँ मलाते थे। उनके जातीय धमएड पर गहरा धाव लगा था। दूसरे दिन ज्योंही सुर्य निकला, तीन लाख बुन्देले तालाब के किनारे पहुँचे। जिस समय मालदेव शेर की तरह श्राखांहे की तरफ चला, दिलों में धड़- कन-सी होने लगी। कल जब कालदेव श्राखांहे में उतरा था, बुन्देलों के हीसते

बहें हुए थे, पर श्राज वह बात न थी। हृदय में श्राशा की जगह डर घुसा हुआ था। जब क़ादिरखाँ कोई चुटीला वार करता तो लोगों के दिल उछल कर होटों तक श्रा जाते। सूर्य िस पर चढ़ा श्राता था श्रीर लोगों के दिल बैठ जाते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मालदेव श्रपने माई से फ़र्तीला श्रीर तेज था। उसने कई बार क़ादिरखाँ को नीचा दिखलाया, पर दिल्ली का निपुण पहलवान हर बार सँमल जाता था। पूरे तीन घएटे तक दोनों बहादुरों में तल-वार चलती रहीं। एकाएक खटाके की श्रावाज हुई श्रीर मालदेव की तलवार के दो दुकड़े हो गये। राजा हरदोल श्रखाड़े के सामने खड़े थे। उन्होंने मालदेव की तरफ़ तेजी से श्रपनी तलवार फंकी। भालदेव तलवार लेने के लिए फ़ुका ही था। कि क़ादिरखाँ की तलवार उसकी गर्दन पर श्रा पड़ी। घाव गहरा न था, केवल एक 'चरका' था, पर उसने लड़ाई का फैसला कर दिया।

हतारा बुन्देले अपने अपने घरों को लौटे। यद्यपि भालदेव अब भी लड़ने को तैयार था, पर हरदौल ने समकाकर कहा कि, "भाइयो, हमारी हार उसी समय हो गई, जब हमारी तलवार ने जवाब दे दिया। यदि हम क़ादिरखाँ की जगह होते तो निहत्ये आदमी पर वार न करते और जब तक हमारे शत्रु के हाथ में तलवार न आ जाती, हम उस पर हाथ न उठाते; पर क़ादिरखाँ में यह उदारता कहाँ ? बलवान् शत्रु का सामना करने में उदारता को ताक पर रख देना पड़ता है। तो भी हमने दिखा दिया है कि तलवार की लड़ाई में हम उसके बराबर हैं और अब हमको यह दिखाना रहा है कि हमारी तलवार में भी वैसा ही जौहर है।" इसी तरह लोगों को तसल्ली देकर राजा हरदौल रनवास को गये।

कुलीना ने पूळा — लाला, आज दंगल का क्या रंग रहा ? इरदील ने सिर भुक्तकर जवान दिया — आज भी वहीं कल का सा इाल रहा।

कुलीना— क्या भालदेव मारा गया ? इरदौल—नहीं, जान से तो नहीं, पर हार हो गईं। कुलीना—तो अब क्या करना होगा ? इरदौल—मैं स्वयं इसी सोच में हूँ। आज तक औरछे को कभी नीचा न देखना पड़ा था। इमारे पास घन न था; पर ऋपनी भीरता के सामने इम् राज ऋौर घन को कोई चीज नहीं समभते थे। ऋब हम किस मुँह से ऋपनी वीरता का घमराड करेंगे?——ऋोरछे की ऋौर बुन्देले की लाज ऋब जाती है।

कुलीना - क्या ऋव कोई श्रास नहीं है ?

हरदील—हमारे पहलवानों में वैसा कोई नहीं है जो उससे बानी ले जाय। मालदेव की हार ने बुन्देलों की हिम्मत तोड़ दी है। आज सारे शहर में शोक छाया हुआ है। सैकड़ों घरों में आग नहीं जली। चिराग रोशन नहीं हुआ। हमारे देश और जाति की वह चीज जिससे हमारा मान था, अब अतिम साँस से रही है। मालदेव हमारा उस्ताद था। उसके हार चुकने के बाद मेरा मैदान में आना धृष्टता है, पर बुन्देलों की साख जाती है तो मेरा मिर भी उसके साथ जायगा। क़ादिरखाँ बेशक अपने हुनर में एक ही है, पर हमारा भालदेव कभी उससे कम नहीं। उसकी तलवार यदि भालदेव के हाथ में न होती तो मैदान चरूर उसके हाथ रहता। ओरछे में केवल एक तलवार है जो क़ादिरखाँ की तलवार का मुँह मोड़ सकती है। वह भैया की तलवार है आगर तुम ओरछे की नाक रखना चाहती हो, तो उसे मुक्ते दे दो। यह हमारी अन्तिम चेष्टा होगी। यदि हस बार भी हार हुई तो ओरछे का नाम सदैव के लिए छूव जायगा!

कुलीना सोचने लगी, तलवार इनको दूँ या न दूँ। राजा रोक गये हैं । उनकी आजा थी कि किसी दूसरे की परखाहों भी उस पर न पड़ने पाये । क्या ऐसी दशा में में उनकी आजा का उल्लंघन करूँ, तो वे नाराज होंगे ? कभी नहीं। जब वे सुनेंगे कि मैंने कैसे किठन समय में तलवार निकाली है, तो उन्हें सची प्रसन्नता होगी। बुन्देलों की आन किसको इतनी प्यारी है ? उनसे ज्यादा ओरछे की भलाई चाहनेवाला कौन होगा ? इस समय उनकी आजा का उल्लंघन करना ही आजा मानना है। यह सोचकर कुलीना ने तलवार इरदौल को दे दी।

सबेरा होते ही यह ख़बर फैल गई कि राजा हरदील कादिरख़ाँ से लड़ने के लिए जा रहे हैं। इतना सुनते ही लोगों में सनसनी-सी फैल गई श्रीर चौंक उठे। पागलों की तरह लोग श्रखाड़े की श्रोर दौड़े। हर एक श्रादमी कहता था कि जब तक हम जीते हैं, महाराज को लड़ने नहीं देंगे। पर जब लोग श्रखाड़े

के पास पहुँचे तो देखा कि ऋखाड़े में बिजलियाँ सी चमक रही हैं। बुन्देलों के िलों पर उस समय जैसी बीत रही थी, उसका ऋनमान करना कठिन है। उस समय उस लम्बे चौड़े मैदान में जहाँ तक निगाह जाती थी. आदमी ही आदमी नजर त्राते थे। पर चारों तरफ सन्नाटा था। इर एक क्राँख अपलाड़े की तरफ लगी हुई थी श्रीर हर एक का दिल हरदौल की मंगलकामना के लिए ईश्वर का प्रार्थी था। क़ादिरखाँ का एक एक वार इज़ारों दिलों के दुकड़े कर देता था श्रीर हरदौल की एक-एक काट से मनों में श्रानन्द की लहरें उठती थीं। श्रखाइ में दो पहलवानों का सामना था और श्रखाड़े के बाहर श्राशा श्रीर निराशा का। श्राखिर घड़ियाल ने पहला पहर बजाया श्रीर दरदौल की तलवार बिजली बन-कर कादिर के लिर पर गिरी । यह देखते ही बुन्देले मारे ज्ञानन्द के उन्मत्त हो गये। किसी की किसी को सुधि न रही। कं.ई किसी से गले मिलता, कोई उछ-लता श्रार नोई ऋलाँगे मारता था। हजारों श्रादिमयों पर वीरता का नशा छा गया । तलवार स्वयं म्यान से निकल पड़ी, भाले चमकने लगे । जीत की खशी में सैकड़ों जानें मेंट हो गईं। पर जब हरदौल श्राखाड़े से बाहर श्राये श्रौर उन्होंने बुन्देलों की श्रोर तेज निगाहों से देखा तो श्रान की श्रान में लोग संभल गये। तलवारें म्यान में जा छिपीं । खयाल आ गया । यह खुशी क्यों, यह उमंग क्यों, श्रीर यह पागलपन किस लिए ? बुन्देलों के लिए यह कोई नई बात नहीं हुई। इस विचार ने लोगों का दिल ठंडा कर दिया । इरदौल की इस वीरता ने उसे हर एक बन्देलेके दिल में मान-प्रतिष्ठा की उस ऊँची जगह पर जा बिठाया जहाँ न्याय स्त्रीर उदारता भी उसे न पहुँचा सकती थी। वह पहले ही से सर्विष्रय था; श्रीर श्रव वह श्रपनी जाति का वीरवर श्रीर बुन्देला दिलावरी का छिरमीर बन गया ।

राजा जुक्तारसिंह ने भी दिल्लाए में अपनी योग्यता का परिचय दिया। वे केवल लड़ाई में ही बीर न थे, बिल्क राज्य-शासन में भी अद्वितीय थे। उन्होंने अपने सुपबन्ध से दिल्लाए प्रान्तों को बलवान् राज्य बना दिया और वर्ष-भर के बाद बादशाहत से आजा लेकर वे आरेछे की तरफ चले। ओरछे की याद उन्हें सदैव बेचैन करती रही। आह ओरछा! वह दिन कब आयेगा कि फिर तेरे दर्शन होंगे! राजा मंजिलें मारते चले आते थे, न भूख थी, न प्यास, औरछेवालों की

मुहब्बत खींचे लिशे त्राती थी। यहाँ तक कि स्रोरछे के जंगलों में स्ना पहचे। साथ के आदमी पीछे छुट गये। दोपहर का समय था। ध्रुप तेज थी। वे घोड़े से उतरे स्त्रीर एक पेड़ की छाँह में जा बैठे। भाग्यवश स्त्राज हरदील भी जीत की ख्शी में शिकार खेलने निकले थे। सैकड़ों बुन्देला सरदार उनके माथ थे। सब श्रभिमान के नशे में चूर थे। उन्होंने राजा जुभारसिंह को अकेले बैठे देखा, पर वे ऋपने घमएड में इतने डूबे हुए थे कि इनके पास तक न ऋाये। समभा कोई यात्री होगा। हरदील की आँखों ने भी घोला खाया। वे घेड़े पर सवार अवक्ते हुए जुमारसिंह के सामने आये और पूछना चाहते थे कि तुम कीन हो कि भाई से श्राँख मिल गई। पहचानते ही घोड़े से कृद पड़े श्रौर उनको प्रणाम किया। राजा ने भी उठकर इरदील को छाती से लगा लिया। पर उस छाती में ऋज भाई की मुहब्बत न थी। मुहब्बत की जगह ईर्ल्याने घेर लीथी, स्त्रीर वह कैवल इसीलिए कि हरदील दूर से नंगे पैर उनकी तरफ न दौड़ा, उसके सव रों ने दूर ही से उनकी अभ्यर्थना न की। सन्ध्या होते होते दोनों भाई स्रोरक्के पहुँचे । राजा के लौटने का समाचार पाते ही नगर में प्रसन्नता की दुंदु भी बजने लगी । हर जगह आनन्दोत्सव होने लगा और तुरताफुरती सारा शहर जगमगा उठा ।

श्राज रानी कुलीना ने श्रापने हाथों भोजन बनाया। नो बजे होंगे। लोंडी ने श्राकर कहा—महाराज, भोजन तैयार है। दोनों भाई भोजन करने गये। सोने के थाल में राजा के लिए भोजन परोसा गया श्रीर चाँदी के थाल में हरदील के लिए। कुलीना ने स्वयं भोजन बनाया था, स्वयं थाल परोसे थे, श्रीर स्वयं ही सामने लाई थी, पर दिनों का चक्र कहो, या भाग्य के दुर्दिन, उसने भूल से सोने का थाल हरदील के श्रागे रख दिया श्रीर चाँदी का राजा के सामने। हरदील ने कुछ ध्यान न दिया, वह वर्ष-भर से सोने के थाल में खाते-खाते उसका श्रादी हो गया था, पर जुम्मारिंह तलमला गये। जनान से कुछ न बोले, पर तीवर बदल गये श्रीर मुँह जाल हो गया। रानी की तरफ घूर-कर देखा धौर भोजन करने लगे। पर ग्रास विष मालूम होता था। दो-चार ग्रास खाकर उठ श्राये। रानी उनके तीवर देखकर डर गई। श्राज कैसे प्रेम से उसने भोजन बनाया था, कितनी प्रतीत्वा के बाद यह श्रुम दिन श्राया था,

उसके उल्लास का कोई पारावार न था, पर राजा के तीवर देखकर उसके प्राण स्लागये। जब राजा उठ गये श्रीर उसने थान को देखा तो कलेजा भक्से हो गया श्रीर पैरों तले से भिट्टी निकल गई। उसने सिर पीट लिया— ईश्वर! श्राज रात कुशलतापूर्वक कटे, मुभे शकुन श्रुच्छे दिखाई नहीं देते।

राजा जुमारसिंह शीशमहल में लेटे । चतुर नाइन ने रानी का शृंगार किया श्रीर वह मुस्कुराकर बोली - कल महाराज से इसका इनाम लूँगी । यह कह-कर वह चली गईं । परन्द्र कुलीना वहाँ से न उठी । वह गहरे सोच में पड़ी हुई थी । उनके सामने कौन-सा मुँह सेकर जाऊँ ? नाइन ने नाइक मेरा शृंगार कर दिया । मेरा शृंगार देखकर वे खुश भी होंगे ? मुमसे इस सभय अपराध हुआ है, में अपराधिनी हूँ, मेरा उनके पास इस समय बनाव-शृंगार करके जाना उचित नहीं । नहीं, नहीं; आज मुफे उनके पास भिखारिनी के भेष में जाना चाहिए । मैं उनसे च्मा मागूँगी । इस समय मेरे लिए यही उचित हैं। यह सोचकर रानी बड़े शीश के सामने खड़ी हो गई । वह अपसरा-सी मालूम होती थी । मुन्दरता की कितनी ही तसवीरें उसने देखी थीं; पर उसे इस समय शीश की तसवीर सबसे ज्यादा खूबस्रत मालूम होती थीं ।

मुन्दरता श्रौर श्रात्मक्वि का साथ है। इल्दी बिना रंग के नहीं रह सकती। योड़ी देर के लिए कुलीना मुन्दरता के मद से फूल उठी। वह तनकर खड़ी हो गई। लोग कहते हैं कि मुन्दरता में जादू है, श्रौर वह जादू जिसका कोई उतार नहीं। धम्में श्रौर कम्में, तन श्रौर मन सब सुंदरता पर न्योछावर है। मैं मुन्दर न सही, ऐसी कुरूपा भी नहीं हूँ। क्या मेरी सुंदरता में इतनी भी शिंक नहीं है कि महाराज से मेरा श्रप्राध चमा करा सके दे ये बाहु-लताएँ जिस समय उनके गले का हार होंगी, ये श्राँखों किस समय प्रेम के मद से लाल होकर देखेंगी, तब क्या मेरे सौन्दर्य की शीतलता उनकी कोधाग्नि को उंडा न कर देगी दे पर योड़ी देर में रानी को ज्ञान हुश्रा। श्राह ! यह मैं क्या स्वप्न देख रही हूँ ! मेरे मन में ऐसी बातें क्यों श्राती है! मैं श्रच्छी हूँ या बुरी हूँ, उनकी चेरी हूँ। मुक्ते श्रपराध हुश्रा है, मुक्ते उनसे चमा माँगनी चाहिए। यह श्रारार श्रीर बनाव इस समय उपयुक्त नहीं है ! यह सोचकर रानी ने सब गहने उतार दिये। इतर में बसी हुई हरे रेशम की साड़ी श्रलग कर दी।

मोतियों से भरी माँग खोल दी श्रीर वह खूब फूट फूटकर रोईं। इाय। यह मिलाप की रात वियोग की रात से भी विशेष दुःखदायिनी है। भिखारिनी का मेष बनाकर रानी शीशमहल की श्रोर चली। पैर श्रागे बढ़ते थे, पर मन पीछे हठा जाता था। दरवाजे तक श्राई, पर भीतर पैर न रख सकी। दिल धड़क ले लगा। ऐसा जान पड़ा मानों उसके पैर थर्रा रहे हैं। राजा जुक्तारिसंह बोले, कीन है? कुलीना! भीटर क्यों नहीं श्रा जातीं?

कुलीना ने जी कड़ा करके कहा—महाराज, कैसे आयाऊँ ? मैं श्रपनी जगह कोध को बैठा पाती हूँ।

राजा — यह क्यों नहीं कहतीं कि मन दोषी है, इसलिए श्राँखें नहीं मिलाने देता ?

कुलीना—निस्तन्देह मुभत्ते अपराध हुआ है, पर एक अवला आपसे चमा का दान माँगती है।

राजा-इसका प्रायश्चित्त करना होगा ।

कुलीना--स्यों कर ?

राजा - हरदौल के खून से।

कुलीना सिर से पैर तक काँप गईं। बोली—क्या इसलिए कि शाब मेरी भूल से ज्योनार के थालों में उलट फेर हो गया ?

राबा—नहीं, इसलिए कि तुम्हारे प्रेम में इरदौल ने उलट-फेर कर दिया! जैसे आग की आँच से लोहा लाल हो जाता है, वैसे ही रानी का मुँह लाल हो गया। कोध को अपिन सद्मावों को मस्म कर देती है, प्रेम और प्रतिष्ठा दया और न्याय, सब बल के राख हो जाते हैं। एक मिनट तक रानी को ऐसा मालूम हुआ, मानों दिल और दिमाग दोनों खोल रहे हैं। पर उसने आत्मदमन की अन्तिम चेष्टा से अपने को सँभाला, केवल इतना बोली—हर-दोल को मैं अपना लड़का और भाई समभती हूँ।

राजा उठ बैठे भीर कुछ नर्म स्वर से बोले—नहीं, हरदौल लड़का नहीं है, लड़का में हूँ। जिसने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया। कुलीना मुक्ते तुमसे ऐसी आशा न थी। मुक्ते तुम्हारे ऊपर घमगड था। मैं समक्तता था, चाँद-सूर्य टल सकते हैं, पर तुम्हारा दिल नहीं टल सकता। पर आज मुक्ते मालूम हुआ कि वह मेरां लड़कपन था। बड़ों ने सच कहा है कि स्त्री का प्रेम पानी की घार है, जिस श्रोर ढाल पाता है, उघर ही बह जाता है। सोना ज्यादा गर्म होकर पिघल जाता है।

कुलीना रोने लगी । क्रोध की अप्राग पानी बनकर आँखों से निकल पड़ी । जब आयाज बस में हुई, तो बोली—मैं आपके इस सन्देह को कैसे दूर करूँ ?

राजा—हरदील के खून से ।
रानी—मेरे ख़ून से दाग न मिटेगा ?
राजा— तुम्हारे खून से श्रीर पक्का हो जायगा ।
रानी—श्रीर कोई उपाय नहीं है ?
राजा — नहीं ।
रानी—यह श्राक्का श्रन्तिम विचार है ?

राजा — हॉ, यह मेरा ऋन्तिम विचार है । देखो, इस पानदान में पान का बीड़ा रखा है। तुम्हारे सतीत्व की परीन्ना यही है कि तुम हरदील को इसे ऋपने हाथों खिला दो। मेरे मन का भ्रम उसी समय निक्तलेगा जब इस घर से हर्दित की लाश निक्लेगी।

रानी ने घृणा की दृष्टि से पान के बीड़े को देखा श्रौर वह उलटे पैर लौट श्राई।

रानी सोचने लगी—क्या हरदौल के प्राण लूँ ? निदीं पस्चिरित्र वीर हर-दौल की जान से अपने सतीत्व की परीचा दूँ ! उस हरदौल के खून से अपना हाथ काला करूँ जो मुक्ते बहन समक्तता है ? यह पाप किसके सिर पड़ेगा ? क्या एक निदीं प का खून रंग न लायेगा ? आह ! अभागी कुलीना ! तुक्ते आज अपने सतीत्व की परीचा देने की आवश्यकता पड़ी है और वह ऐसी कठिन ? नहीं, यह पाप सुक्त से न होगा । यदि राजा मुक्ते कुलटा समक्ते हैं तो समक्तें, उन्हें सुक्तपर सन्देह है तो हो । मुक्तसे यह पाप न होगा । राजा को ऐसा सन्देह क्यों हुआ ? क्या केवल थालों के बदल जाने से ? नहीं, अवश्य कोई और बात है । आज हरदौल उन्हें जंगल में मिल गया था । राजा ने उसकी कमर में तलवार देखी होगी । क्या आश्वर्य है, हरदौल से कोई अपमान भी हो गया हो। मेरा श्रापराध क्या है? मुक्तपर इतना बड़ा दोष क्यों लगाया जाता है? केवल थालों के बदले जाने से? हे ईश्वर! मैं किससे श्रापना दुःख कहूँ? तू ही मेरा साज्ञी है। जो चाहे सो हो, पर मुक्तसे यह पाप न होगा।

रानी ने फिर सोचा-राजा, क्या तुम्हारा हृदय ऐसा ऋोछ। ऋौर नीच है? क्रम मुक्तसे हरदील की जान लोने को कहते हो ? यदि तमसे उसका श्रिधिकार श्रीर मान नहीं देखा बाता, तो क्यों माफ़-साफ़ ऐसा नहीं कहते ? क्यों मरदों की लड़ाई नहीं लड़ते ? क्यों स्वयं ऋपने हाथ से उसका सिर नहीं काटते और मुफसे वह काम बरने को कहते हो ? तुम खूब जानते हो, मैं नहीं कर सकती। यदि मुक्तसे तुम्हारा जी उकता गया है, यदि मैं तुम्हारी जान की जंजाल हो गई हूँ, तो मुक्ते काशी या मथुरा भेजं दो। मैं बेलटके चली जाऊँगी। पर ईश्वर के लिए मेरे सिर इतना बड़ा कलंक न लगने दो। पर मैं जीवित ही क्यों रहें ? मेरे लिए श्चन जीवन में कोई सुख नहीं है। श्चन मेरा मरना ही श्चन्छा है। मैं स्वयं प्राण दे दुँगी, पर यह महापाप मुमसे न होगा । विचारों ने फिर पलटा खाया । द्रमको पाप करना ही होगा । इससे बड़ा पाप शायद आज तक संसार में न हुन्ना हो: पर यह पाप तुमको करना होगा । तुम्हारे पतिव्रत पर सन्देह किया **जा रहा है श्रीर तुम्हें इस सन्देह** को मिटाना होगा। यदि तुम्हारी जान जोखित में होती, तो कुछ हर्ज न था। त्रापनी जान देकर हरदौल को बचा लेती । पर इस समय तुम्हारे पतित्रत पर आँव आ रही है। इसिलए तुम्हें यह पान करना ही होगा श्रीर पाप करने के बाद हँसना श्रीर प्रसन्न रहना होगा। यदि तुम्हारा चित्त तिनक भी विचलित हुन्ना, यदि तुम्हारा मुखड़ा जरा भी मिद्धिम हुन्ना, तो इतना बड़ा पाप करने पर भी तुम सन्देह भिटाने में सफल न होगी । तुम्हारे जी पर चाहे जो बीते, पर तुम्हें यह पाप करना ही पड़ेगा। परंतु कैसे होगा ! क्या में इरदौठा का सिर उतारूँगी ? यह सोचकर रानी के शरीर में कॅपकेंपी स्ना गई। नहीं मेरा हाथ उसपर कभी नहीं उठ सकता। प्यारे इरदौल, मैं तुम्हें विष नहीं खिला सकती मैं मानती हूँ, तुम मेरे लिए श्चानन्द से विष का बीड़ा खा लोगे। हाँ, मैं जानती हूँ, तुम 'नहीं'न करोगे । पर मुक्तसे यह महापाप नहीं हो सकता : एक बार नहीं, हजार बार नहीं हो सकता।

8

हरदौल को इन बातों की कुछ भी ख़बर न थी। श्राघी रात को एक दासी रोती हुई उसके पास गई श्रीर उसने उससे सब समाचार श्राच्यर-श्राच्यर कह सुनाया। वह दासी पान दान लेकर रानी के पीछे-पीछे राजमहल से दरवाजे तक गई थी श्रीर सब भातें सुनकर श्राई थी। हरदौल राजा का ढंग देखकर पहले ही ताइ गया था कि राजा के मन में कोई न कोई काँटा श्रावस्य खटक रहा है। दासी की बातों ने उसके सन्देह को श्रीर भी पका कर दिया। उसने दासी से कड़ी मनाही कर दी कि सावधान! किसी दूसरे के कानों में इन बातों की भनक न पड़े श्रीर वह स्वयं मरने को तैयार हो गया।

इर्दील बुन्देलों की वीरता का सूरज था । उसके भीहों के तनिक इशारे से तीन लाख बुन्देले मरने ग्रीर मारने के लिए इकट्ठे हो सकते थे। त्रोरछा उस पर न्योछावर था । यदि जुमारसिंह खुले मैदान उसका सामना करते, तो ऋवश्य मुँह की खाते। क्योंकि इरदौल भी बुन्देला या श्रीर बुन्देले श्रपने शत्रु के साथ किसी प्रकार की मुँहदेखी नहीं करते, मरना-मारना उनके जीवन का एक श्राच्छा दिल बहलाव है। उन्हें सदा इसकी लालसा रहती है कि कोई हमें चुनोती दे, कोई इमें छेड़े । उन्हें सदा खून की प्यास रहती है श्रीर वह प्यास कभी नहीं बुभती। परन्तु उस समय एक स्त्री को उसके खून की ज़रूरत थी श्रीर उसका साहस उसके कानों में कहता था कि एक निर्दोप स्त्रीर सती ऋबला के लिए अपने शरीर का खून देने में मुँह न मोड़ो। यदि भैया को यह सन्देह होता कि मैं उनके खन का प्यासा हूँ ऋौर उन्हें मारकर राज पर ऋधिकार करना चाहता हूँ, तो कुछ हर्जंन था। राज्य के लिए कत्ल श्रीर खून, दगा श्रीर फरेब सब उचित समक्ता गया है। परन्त उनके इस सन्देह का निपटारा मेरे मरने के लिवा श्रीर किसी तरह नहीं हो सकता । इस समय मेरा धर्म है कि श्रपना प्राण देकर उनके इस सन्देह को दूर कर दूँ। उनके मन में यह दुखानेवाला सन्देह उत्पन्न करके भी यदि मैं जीता ही रहूँ श्रीर श्रपने मन की पवित्रता जनाऊँ तो मेरी दिठाई है। नहीं, इस भले काम में अधिक आगा-पीछा करना अब्छा नहीं। मैं खर्शी से विष का बीड़ा खाउँगा। इससे बढ़कर श्रुवीर की मृत्यु ऋौर क्या हो सकती है।

कोव में त्राकर मारू के भय बढ़ानेवाले शब्द सुनकर रण्होत्र में ऋपनी जान को तुच्छ समभाना इतना कठिन नहीं है। ऋाज सच्चा वीर हरदील ऋपने हृदय के बड़प्पन पर ऋपनी सारी वीरता ऋगेर साइस न्योछावर करने को उद्यत है।

दूसरे दिन हरदील ने खूब तड़के स्नान किया । बदन पर अस्न-शस्त्र सजा मुसकुराता हुआ राजा के पास गया । राजा भी सोकर तुरन्त ही उठे थे, उनकी अलसाई हुई आँखें हरदील की मूर्ति की ओर लगी हुई थीं । सामने संगममेर की चौकी पर विप भिला पान सोने की तश्तरी में रखा हुआ था । राजा कभी पान की ओर ताकते और कभी मूर्ति की ओर, शायद उनके विचार ने इस विष की गाँठ और उस मूर्ति में एक सम्बन्ध पैदा कर दिया था । उस समय जो हर दौल एकाएक घर में पहुँचे तो राजा चौंक पड़े । उन्होंने सँभज्ञकर पूछा, "इस समय कहाँ चले ?"

हरदौल का मुखड़ा प्रफुल्लित था। वह हँसकर बोला, "कल स्नाप यहाँ पधारे हैं, इसी खुशी में मैं स्नाज शिकार खेलने जाता हूँ। स्नापको ईश्वर ने ऋजित बनाया है, मुक्ते स्नपने हाथ से विजय का बीड़ा दीजिए।"

यह कहकर हरदौल ने चौकी पर से पान-दान उठा लिया और उसेराजा के सामने रत्तकर बीड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हरदौल का खिला हुआ मुखड़ा देखकर राजा की ईर्ज्या की आग और भी भड़क उठी।—हुए, मेरे बाव पर नमक छिड़कने आया है! मेरे मान और विश्वास को मिट्टी में मिलाने पर भी तेरा जीन भरा! मुक्तसे विजय का बीड़ा माँगता है! हाँ, यह विजय का बीड़ा है। पर तेरी विजय का नहीं, मेरी विजय का।

इतना मन में कहकर जुफारसिंह ने बीहे को हाथ में उठाया। वे एक च्रण् तक कुछ सोचने रहे, फिर मुनकुराकर हरदौल को बीहा दे दिया। हरदौल ने सिर मुकाकर बीहा लिया, उसे माथे पर चढ़ाया, एक बार बड़ी ही कहणा के साथ चारों छोर देखा छौर फिर बीहे को मुँह में रख लिया। एक सच्चे राकपूत ने छपना पुरुपत्व दिखा दिया। विष हलाहल या, क्यठ के नीचे उतरते ही हरदौल के मुखड़े पर मुद्दी छा गई छौर छाँखें बुफ वईं। उसके एक ठएडी साँस ली, दोनों हाथ जोड़कर जुफारसिंह को प्रधाम किया और ज़मीन पर बैठ गया। उसके ललाट पर पसीने की ठएडी-ठएडी बूँदें दिलाई दे रही थीं ऋौर साँस तेजी से चलने लगी थी; पर चेहरे पर प्रसन्नता ऋौर सन्तोष की अलक दिखाई देती थी।

जुभारसिंह श्रपनी जगह से जरा भी न हिले । उनके चेहरे पर ईंग्श्री से भरी हुई मुसकुराहट छाई हुई थी, पर श्रांखों में श्रांस् भर श्राये थे । उजेले श्रीर श्रंधेरे का मिलाप हो गया था ।

#### रानी सारन्धा

9

ऋषेरी रात के सनाटे में घसान नदी चटानों से टकराती हुई ऐसी सुद्दावनी मालूम होती थी जैसे घुमुर घुमुर करती हुई चिक्कयाँ। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है। उसपर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली बच्चों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व भी स्रोर छोटा सा गाँव है। यह गढ़ी श्रोर गाँव दोनों एक बुँदेला सरदार के कीर्ति-चिन्ह हैं। शता विदयाँ व्यतीत हो गई, बुन्देलाखरड में कितने ही राज्यों का उदय स्रोर स्रक्त हुस्रा, मुसलमान स्राये स्रोर गये, बुँदेला राज्यों का उदय स्रोर स्रक्त हुस्रा, मुसलमान स्राये स्रोर गये, बुँदेला राज्या उठे स्रोर गिरे, कोई गाँव, कोई इलाका ऐसान था को इन दुव्यवस्था स्रो से पीड़िन न हो, मगर इस दुर्ग पर किसी शत्र की विजय पताका न लहराई स्रोर इस गाँव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण न हुस्रा। यह उसका सीभाग्य था।

श्रानिषद्धसिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्यमात्र को श्राप्ते बाहु-बाल श्रीर पराक्रम ही का मरोश था। एक श्रीर मुसलमान सेनाएँ पैर जमाये खड़ी रहती थीं, दूसरी श्रीर बलवान राजा श्राप्ते निर्वल माह्यों का गला घोंटने पर तत्रर रहते थे। श्रानिषद्धिंह के पास सवारों श्रीर पियादों का एक छोटा-सा मगर सजीव दल था। इससे वह श्राप्ते कुल श्रीर मर्ट्यादा की रहा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नशीव न होता था। तीन वर्ष पहले उसका विवाह शीतलादेवी से हुआ था, मगर श्रानिषद्ध विहार के दिन श्रीर विलास की रातें पहाड़ों में काटता था श्रीर शीतला उसकी जान की खैर मनाने में। वह कितनी बार पति से श्रानुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरी श्रांलों से दूर न हो, मुक्ते हरिद्वार ले चलो, मुक्ते तुम्हारे साथ वनवास श्रव्छा है, यह वियोग श्रव नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, मगर श्रानिषद्ध बुँदेला था। शीतला श्रपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी।

#### २

श्रुँचेरी रात थी। सारी दुनिया सोती थी, मगर तारे श्राकाश में बागते थे। श्रीतला देवी पलंग पर पड़ी करवट बदल रही थी श्रीर उसकी ननद सारन्या कर्श पर बैठी हुई मधुर स्वर से गाती थी—

बितु रघुबीर कटत नहिं रैन।

शीतला ने कहा -- जी न जला क्रो । स्या तुम्हें भी नींद नहीं ऋाती ?

सारन्धा - तुम्हें लोरी सुना रही हूँ।

शीतला — मेरी ब्राँखों से तो नींद लोप हो गईं।

सारन्धा - किसी को हुँ ढ़ने गई होगी।

इतने में द्वार खुला श्रीर एक गठे हुए बदन के इपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। यह श्रानिसद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, श्रीर बदन पर कोई इथियार न था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर वैठ गई।

सारन्धा ने पूछा-भैया, यह कपड़े भीगे क्यों हैं ?

श्रनिरुद्ध--नदी तैरकर श्राया हूँ।

सारन्धा - इथियार क्या हुए ?

अनिरुद्ध-छिन गये।

सारन्धा-श्रोर साथ के आदमी?

श्रनिरुद्ध-सबने वीर-गति पाई ।

शीतला ने दबी जबान से कहा, ईश्वर ने ही कुशज़ किया। मगर सारन्या के तीवरों पर बल पड़ गये ब्रीर मुखमगडल गर्व से सतेज हो गया। बोली— भैया, तुमने कुल की मर्यादा खो दी। ऐसा कभी न दुआ था।

सारन्धा भाई पर जान देती थी । उसके मुँह से यह धिकार सुनकर अनि-इद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया । वह बीरानि बिसे च्या भर के लिए अनुराग ने दबा लिया था, फिर ज्वलन्त हो गई । वह उलटे पाँव लौटा और यह कहकर बाहर चला गया कि "सारन्धा, तुमने मुक्ते सदैव के लिए सचेत कर दिया । यह बात मुक्ते कभी न भूकोंगी।"

श्रुंधेरी रात थी। आक्राश-मयडल में तारों का प्रकाश बहुत धुँधला था। अनिकद किके से बाहर निकला। पल-भर में नदी के उस पार जा पहुँचा और फिर श्रन्धकार में ज्रुप्त हो गया । शीतला उसके पीछेन्पीछे किले की दीवारों तक श्राई, मगर जब श्रनिकड छुलाँग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वह विरहिएी एक चट्टान पर बैठकर रोने लगी।

इतने में सारन्धा भी वहीं ऋा पहुँची । शीतला ने नागिन की तरह बल साकर कहा—मर्थ्यादा इतनी प्यारी है ?

सारमा—हाँ।

शीतला-- ऋपना पति होता तो हृदय में छिपा लेतीं।

सारन्धा - ना, छाती में छुरा चुभा देती।

शीतला ने ऐंठकर कहा—चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गिरह में बाँघ लो।

सारन्धा—िनस दिन ऐसा होगा मैं भी श्रपना वचन पूरा कर दिखाऊँगी। इस घटना के तीन महीने पीछे श्रानिषद्ध महरौनी को जीत करके लौटा श्रौर साल-भर पीछे सारन्धा का विवाह श्रोरछा के राजा चम्पतराय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाश्रों के हृदयस्थल में काँटे की तरह खटकती रहीं।

राजा चम्पतराय बड़े प्रतिभाशाली पुरुप थे। सारी बुँदे ना जाति उनके नाम पर जान देती थी श्रौर उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुग़ल बादशाहों को कर देना बन्द कर दिया श्रीर वे श्रपने बाहुबल से राज्य-विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएँ बार-बार उनपर हमले करती थीं, पर हारकर लौट बाती थीं।

यही समय था जब अनिरुद्ध ने सारन्धा का चम्पतराय से विवाह कर दिया। सारन्धा ने मुँहमाँगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाधा कि मेरा पति बुँदैला जाति का कुल-तिलक हो, पूरी हुई। यद्यपि राजा के रनिवास में पाँच रानिया थीं, मगर उन्हें शीध ही मालूम हो गया कि वह देवी जो हृदय में मेरी पूजा करती है, सारन्धा है।

परन्तु कुछ ऐसी घटनाएँ हुई कि चम्पनराय को मुगल बादशाह का श्राश्रित होना पड़ा । वे श्रपना राज्य श्रपने भाई पहाड़सिंह को सौंपकर देहली चले गये । यह शाहजहाँ के शासन-काल का श्रन्तिम भाग था । शाहजादा दारा धिकोइ राजकीय काय्यों को सँमालते थे। युवराज की श्राँखों में शील था श्रौर चित्त में उदारता। उन्होंने चम्प्रतराय की वीरता की कथाएँ सुनी थीं, इसिलए उनका बहुत श्रादर-सम्मान किया, श्रीर कालपी की बहुमूल्य जागीर उनको मेंट की, जिसकी श्रामदनी नौ लाख थी। यह पहला श्रावसर था कि चम्पतराय को श्राये दिन के लड़ाई भाग हे से निवृत्ति मिली श्रीर उसके साथ ही भोग-विलास का प्रावल्य हुआ। रात-दिन श्रामोद-प्रमोद की चर्चा रहने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियाँ जड़ाऊ गहनों पर रीभीं। मगर सारन्धा इन दिनों बहुत उदास श्रीर संकुचित रहती। वह इन रहस्यों से दूर-दूर रहती, ये नृत्य श्रीर गान की सभाएँ उसे सूनी प्रतीत होतीं।

एक दिन चम्प्रतराय ने सारन्या से कहा—सारन, तुम उदास क्यों रहती हो १ मैं तुम्हें कभी हँसते नहीं देखता । क्या मुक्तसे नाराज हो ?

सारन्धा की ऋाँखों में जल भर ऋाया । बोली—स्वामीजी, ऋाप क्यों ऐसा विचार करते हैं ? धहाँ ऋाप प्रसन्न हैं वहाँ मैं भी खुश हूँ ।

चम्पतराय—मैं जबसे यहाँ श्राया हूँ, मैंने तुम्हारे मुख-कमल पर कभी मनो-हारिणी मुस्कराहट नहीं देखी। तुमने कभी श्रपने हाथों से मुक्ते बीड़ा नहीं खिलाया। कभी मेरी पाग नहीं सँवारीं। कभी मेरे शरीर पर शस्त्र न सजाये। कहीं प्रेम-लता मुरभाने तो नहीं लगी?

सारन्था— प्रायानाथ, त्राप मुभत्ते ऐसी बात पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त कुछ उदास रहता है। मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूँ, मगर बोभाना हृदय पर धरा रहता है।

चम्पतराय स्वयं त्रानन्द में मय थे। इसिलिए उनके विचार में सारन्धा को असन्तु रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वे भोहें सिकोड़ कर बोले—सुके दुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता। अग्रोस्के में कौन-सा सुख था जो यहाँ नहीं है?

सारन्धा का चेहरा लाल हो गया । बोली—मैं कुछ कहूँ, आप नाराज तो महोंगे ?

चम्पतराय-नहीं, शौक से कहो।

सारन्धा -- त्र्रोरछे में मैं एक राजा की रानी थी। यहाँ मैं एक जागीरदार

की चेरी हूँ। ग्रोरक्के में में वह थी जो श्रवध में कौशल्या थीं वहाँ मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूँ। जिस बादशाह के सामने श्राज श्राप श्रादर से सिर मुकाते हैं वह कल श्रापके नाम से काँपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्न-चित्त होना मेरे वश में नहीं है। श्रापने यह पद श्रीर ये विलास की सामग्रियाँ बड़े महाँगे दामों मोल ली हैं।

चम्पतराय के नेत्रों पर से एक पर्दा-सा हट गया । वे श्रव तक सारन्धा की श्रात्मिक उच्चता को न जानते थे । जैसे बे-मा-बाप का बालक मा की चर्चा सुत-कर रोने लगता है, उसी तरह श्रोरछे की याद से चम्पतराय की श्रांखें सजल हो गईं। उन्होंने श्रादरयुक्त श्रनुराग के साथ सारन्धा को हृदय से लगा लिया।

श्राज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिक हुई जहाँ से घन श्रीर कीर्ति की श्रभिलाषाएँ खींच लाई थीं।

8

मा अपने खोये हुए बालक को पाकर निहाल हो जातो हैं। चम्पतराय के आने से बुन्देलखगढ निहाल हो गया। ओरछे के भाग जागे। नौबतें भड़ने लगीं और फिर सारन्धा के कमल-नेत्रों में जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा!

यहाँ रहते-रहते महीने बीत गये । इसी बीच में शाहजहाँ बीमार पड़ा । पहले से ईर्ध्या की ऋसि दहक रही थी । यह ख़बर सुनते ही ज्वाला प्रचयड हुई । अंग्राम की तैयारियाँ होने लगीं । शाहजादा मुराद ऋगैर मुही उदीन ऋपने-ऋपने दल सजाकर दिख्लन से चले । वर्षा के दिन थे । उर्बरा भूमि रंग-विरंग के रूप भरकर श्रपने मैन्दर्य को दिखाती थी ।

मुराद श्रीर मुहीउद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले श्राये थे। यहाँ तक कि वे घीलपुर के निकट चम्बल के तट पर श्रा पहुँचे; परन्तु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को श्रापने श्रुभागमन के निमित्त तैयार पाया।

शाहबादे ऋव बड़ी चिन्ता में पड़े। सामने ऋगम्य नदी लहरें मार रही थी, किसी योगी के त्याग के सदश । विवश होकर चम्पतराय के पास संदेश मेजा कि खुदा के लिए ऋाकर इमारी इबती हुई नाव को पार लगाइए।

राजा ने भवन में जाकर सारन्धा से पूछा-इसका क्या उत्तर हूँ !

सारन्धा—आपको मदद करनी होगी। चम्पतराय—उनकी मदद करना दारा शिकोह से वैर तोना है। सारन्धा—यह सत्य है; परन्तु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए।

चम्पतराय-प्रिये, तुमने सोचकर बवाब नहीं दिया।

सारन्धा—प्राणानाय, में अञ्जी तरह जानती हूँ कि यह मार्ग किन है। श्रीर अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पहेगा; परन्तु हम अपना रक्त बहायेंगे, श्रीर चम्बल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रिष्ट कि जब तक नदी की घारा बहती रहेगी, वह हमारे वीरों का कीर्तिगान करती रहेगी। घव तक बुँदेलों का एक भी नामलेवा रहेगा, ये रक्त-विन्दु उसके माथे पर केशर का तिलक बनकर चमकेंगे।

वायुमरहल में मेवराज की सेनाएँ उमड़ रही थीं। श्रोरछे के किले से बुँदेलों की एक काली घटा उठी श्रीर देग के साय चम्बल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीर-रस से भूम रहा था। सारन्धा ने दोनों राषकुमारों को गले से लगा लिया श्रीर राजा को पान का बीड़ा देकर कहा — बुँदेलों की लाज श्रव तुम्हारे हाथ है।

श्राज उसका एक एक श्रंग मुस्करा रहा है श्रीर हृदय हुलसित है। बुँदेलों की यह सेना देखकर शाहजादे फूते न समाये। राजा वहाँ की श्रंगुल श्रंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुँदेलों को तो एक श्राइ में छिपा दिया श्रीर वे शाहजादों की फीज को सजाकर नदी के किनारे-किनारे पिछ्ठम की श्रोर चले। दारा शिकोह को भ्रम हुश्रा कि शत्रु किसी श्रन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिये। घाट में बैठे हुए बुँदेले इसी ताक में थे। बाहर निकल पड़े श्रीर उन्होंने तुरन्त ही नदी में घोड़े डाल दिये। चम्पतराय ने शाहजादा दारा शिकोह को भुलावा देकर श्रपनी फीज श्रुमा दी श्रीर वह बुँदेलों के पीछे चलता हुश्रा उसे पार उतार लाया। इस कठिन चाल में सात घयटों का विलम्ब हुश्रा; परन्तु जाकर देखा तो सात सी बुँदेलों की लाशें तड़प रही थीं।

राजा को देखते ही बुँदेलों की हिम्मत बँघ गई। शाहजादों की सेना ने

मी 'श्रल्लाहो श्रकबर' की ध्वित के साथ धावा किया। बादशाही सेना में इल-चल पड़ गई। उनकी पंक्तियाँ छिन्न-भिन्न हो गई, हाथोहाथ लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो गई श्रीर श्राकाश श्रॅंधेरा हो गया। धमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शाहजादों को दबाये आती थी। श्रकस्मात् पिन्छम से फिर बुँदेलों की एक लहर उठी श्रीर इस वेग से बादशाही सेना की पुश्त पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गये। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कुत्हल था कि यह दैवी सहायता कहाँ से श्राई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि यह फतह के फ़रिश्ते हैं, शाहजादों की मदद के लिए श्राये हैं; परन्तु जब राजा चम्पतराय निकट गये तो सारन्धा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर सुका दिया। राजा को श्रसीम श्रानन्द हुआ। यह सारन्धा थी।

समर-भूमि का दृश्य इस समय ऋत्यन्त दुःखमय था। थोड़ी देर पहले जहाँ सजे हुए वीरों के दल थे, वहाँ ऋब बेजान लाशें तड़प रही थीं। मनुष्य ने ऋपने स्वार्थ के लिए ऋनादि काल से ही भाइयों की हत्या की है।

श्रव विजयी सेना लूट पर टूटी। पहले मर्द मदों से लड़ते थे। यह वीरता श्रीर पराक्रम का चित्र था, यह नीचता श्रीर दुर्वलता की ग्लानिप्रद तसवीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुश्रा था, श्रव वह पशु से भी बढ़ गया था।

इस नोच-खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापित वली बहादुर खाँ की लाश दिखाई दी। उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मिक्खियाँ उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था। देखते ही वह उसपर मोहित हो गया। यह एराकी जाति का अप्रति सुन्दर घोड़ा था। एक एक अंग साँचे में टला हुआ, सिंह की-सी छाती; चीते की सी कमर, उसका यह प्रेम और स्वामी-भिक्त देखकर लोगों को बड़ा कुत्इल हुआ। राजा ने हुक्म दिया—ख़बर-दार! इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाये, इसे जीता पकड़ लो, यह मेरे अस्त-बल की शोभा बढ़ायेगा। जो इसे मेरे पास लायेगा, उसे धन से निहाल कर दूँगा।

योद्धागण चारों श्रोर से लपके; परन्तु किसी को साहस न होता था कि उसके निकट जा सके। कोई चुमकारता था, कोई फन्दे में फँसाने की फिक्र में था। पर कोई उपाय सफल न होता था। वहाँ सिपाहियों का मेला सा लगा हुआ। था।

तब सारन्धा श्रपने खेमे से निकली श्रोर निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई। उसकी श्राँखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घोड़े ने सिर कुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा, श्रोर वह उसकी पीठ सुहलाने लगी। घोड़े ने उसकी श्रञ्जल में मुँह छिपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की श्रोर चली। घोड़ा इस तरह चुगचाप उसके पीछे, चला, मानो सदैव से उसका सेवक है।

पर बहुत ऋच्छा होता कि घोड़े ने सारन्या से भी निष्ठुरता की होती । यह सुन्दर घोड़ा ऋागे चलकर इस राज-परिवार के निमित्त स्वर्णजटित मृग साबित हुआ।

#### 4

संसार एक रणः त्रेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापित को विजय लाम होता है जो श्रवसर को पहचानता है। वह श्रवसर पर जितने उत्साह से श्रागे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से श्रापित के समय पीछे, हट जाता है। वह वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है श्रीर इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है।

पर इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी जाते हैं जो श्रवसर पर क़दम बढ़ाना जानते हैं, से किन संकट में पीछे हटना नहीं जानते । ये रण्वीर पुरुष विजय के नीति की भेंट कर देते हैं । वे श्रपनी सेना का नाम मिटा देंगे, किन्तु जहाँ एक बार पहुँच गये हैं, वहाँ से कदम पीछे न हटायेंगे । उनमें कोई विरला ही संसार-त्तेत्र में विजय प्राप्त करता है, किन्तु प्रायः उसकी हार विजय से भी श्रिषक गौरवात्मक होती है । श्रगर श्रनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव हालता है, तो श्रान पर जान देनेवाला, मुँह न मोड़नेवाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्च करता है, श्रीर उसके हृदय पर मैतिक गौरव को श्रांकित कर देता है । उस इस कार्यत्तेत्र में चाहे सफलता न हो, किन्तु जब किसी वाक्य वा सभा में उसका नाम ज्ञवान पर श्रा जाता है, तो भोतागण एक स्वर से उसके कीर्ति-गौरव को प्रतिध्वनि कर देते हैं । सारन्वा 'श्रान पर जान देनेवालों' में थी।

शाहजादा मुहीउदीन चम्बल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सीभाग्य उसके सिर पर मोछल हिलाता था। जब वह आगरे पहुँचा तो विजयदेवी ने उसके सिंहासन सजा दिया!

श्रीरंगजेब गुगाज्ञ था। उसने बादशाही सरदारों के श्रापराध द्यामा कर दिये, उनके राज्य-पद लौटा दिये श्रीर राजा चम्पतराय की उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलद्ध्य में बारह हजारी मन्सब प्रदान किया। श्रीरछा से बनारस श्रीर बनारस से जमुना तक उसकी जागीर नियत की गईं। बुँदेला राजा फिर राज-सेवक बना, वह फिर मुख-विलास में डूबा श्रीर रानी सारन्धा फिर पराधीनता के शोक से छुलने लगी।

वली ब**हादुर खाँ** बड़ा वाक्य-चतुर मनुष्य था। उसकी मृदुता ने शीघ **ही** उसे बादशाह त्र्यालमगीर का विश्वासपात्र बना दिया। उसपर राज-सभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी।

खाँ साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शोक था। एक दिन कुँवर छुत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर सैर को गया था। वह खाँ साहब के महल की तरफ़ जा निकला। वली बहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में था। उसने तुरत अपने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेले क्या करता। पाँव-पाँव घर आया और उसने सारन्धा से सब समाचार बयान किया। रानी का चेहरा तमतमा गया। बोली, 'मुक्ते इसका शोक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, शोक इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौटा? क्या तेरे शरीर में बुँदेलों का रक्त नहीं है? घोड़ा न मिलता न सही, किन्तु तुक्ते दिखा देना चाहिए था कि एक बुँदेला बालक से उसका घोड़ा छीन लेना हँसी नहीं है।"

यह कहकर उसने श्रापने पचीस योद्धाश्रों को तैयार होने की श्राज्ञा दी, स्वयं श्रास्त्र घारण किये श्रीर योद्धाश्रों के साथ बली बहादुरखाँ के निवासस्थान पर जा पहुँची। खाँ साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गये थे, सारन्धा दरबार की तरफ चली, श्रीर एक च्ला में किसी वेगवती नदी के सहशा बादशाही दरबार के सामने जा पहुँची। यह कैफियत देखते ही दरबार में इलचल मच गईं। श्रीधिकारी वर्ग इघर-उधर से श्राकर जमा हो गये। श्रालमगीर भी

सहन में निकल आये । लोग श्रपनी श्रपनी तलवारें सँभालने लगे और चारों तरफ शोर मच गया । कितने ही नेत्रों ने इसी दरबार में अमरसिंह की तलवार की चमक देखी थी। उन्हें वही घटना फिर याद आगई!

सारन्धा ने उञ्च स्वर से कहा — खाँ साहब, बड़ी लखा की बात है कि आपने वही वीरता जो चम्बल के तट पर दिखानी चाहियेथी, आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई है। क्या यह उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते?

वली बहदुर खाँ की आँखों से आगिन-ज्वाला निकल रही थी। वे कड़ी आवाज से बोलो—किसी ग़ैर की क्या मजाज़ है कि मेरी चीज अपने काम में लाये?

रानी—वह ऋापकी चीज नहीं, मेरी है। मैंने उसे रण-भूमि में पाया है श्रीर उस पर मेरा ऋषिकार है। क्या रण-नीति की इतनी मोटीबात भी ऋषप नहीं जानते ?

खाँ साहब—वह घोड़ा मैं नहीं दे सकता, उसके बदले में सारा श्रस्तबल श्रापकी नज़र है।

रानी-में ऋपना घोड़ा लूंगी।

खाँ साहब — मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूँ, परन्तु घोड़ा नहीं दे सकता !

रानी—तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा। बुन्देला योद्धाश्रों ने तलवार सोंत लीं, श्रोर निकट था कि दरबार की भूमि रक्त से प्लावित हो जाय, वादशाह श्रालमगीर ने बीच में श्राकर कहा—रानी साहब, श्राप सिपाहियों को रोकें। घोड़ा श्रापको मिल जायगा, परन्तु इसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा।

रानी—मैं उसके लिये श्रापना सर्वस्व देने को तेयार हूँ। बादशाह—जागीर श्रोर मन्सब भी? रानी—जागीर श्रोर मन्सब कोई चीज नहीं। बादशाह—श्रापना राज्य भी? रानी—हाँ, राज्य भी? बादशाह—एक घोड़े के लिये ? रानी—नहीं, उस पदार्थ के लिये जो संसार में स्वसे ऋधिक मूल्यवान् है। बादशाह—वह क्या है ? रानी—ऋपनी ऋान ।

इस भाँति रानी ने घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच्च राज-पद श्रीर राज-सम्मान सब हाथ से खोया श्रीर केवल इतना ही नहीं, भिकष्य के लिए काँटे बोये, इस घड़ी से अन्त दशा तक चम्पतराय को शान्ति न मिली।

राजा चम्पतराय ने फिर श्रीरछे के किले में पदार्पण किया। उन्हें मन्सव श्रीर जागीर के हाथ से निकल जाने का श्रात्यन्त शोक हुश्रा, किन्तु उन्होंने श्रपने मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला। वे सारन्धा के स्वभाव को भली-भाँति जानते थे। शिकायत इस समय उसके श्रात्म-गौरव पर कुठार का काम करती।

कुछ दिन यहाँ शान्तिपूर्वक व्यतीत हुए। लेकिन बादशाह सारन्धा की कठोर बात मूला न था, वह समा करना जानता ही न था। ज्यों ही भाइयों की त्र्योर से निश्चित हुन्ना, उसने एक बड़ी सेना चन्पतराय का गर्व चूर्ण करने के लिये भेजी श्रीर बाईस श्रनुभवशील सरदार इस मुद्दीम पर नियुक्त किये। ग्रामकरण बुँदेला बादशाह का सबेदार था। वह चम्पतराय का बचपन का मित्र श्रीर सहपाठी था। उसने चम्पतराय को परास्त करने का बीड़ा उठाया। श्रीर भी कितने ही बुँदेला सरदार राजा से विमुख होकर बादशाही सुबेदार से आ मिले। एक घोर संग्राम हुआ। भाइयों की तलवारें रक्त से लाल हुईं। यद्यपि इस समर में राजा को विजय प्राप्त हुई, स्रोकिन उनकी शक्ति सदा के लिये चीण हो गई। निकटवर्ती बुँदेला राजा जो चम्पतस्य के बाहुबल ये, बादशाह के कुपाकां जी बन बैठे। साथियों में कुछ तो काम आये, कुछ द्गा कर गये। यहाँ तक कि निज सम्बन्धियों ने भी आँखें चुराली । परन्त इन कठिनाइयों में भी चम्पतराय ने हिम्मत नहीं हारी, धीरन को न छोड़ा । उन्होंने श्रोरछा छोड़ दिया श्रीर वे तीन वर्ष तक बुन्देलखगड के स्रघन पर्वती पर छिपे फिरते रहे । बादशाही सेनाएँ शिकारी जानवरों की भाँति सारे देश में में इरा रही थीं। श्राये दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो जाता था। सारन्या सदैव उनके साथ रहती श्रीर उनका साहस बढ़ाया करती। बढ़ी-बड़ी श्रापत्तियों में जब कि धैर्य लुप्त हो जाता—श्रीर श्राशा साथ छोड़ देती—श्रात्म-रज्ञा का घर्म उसे सँमाले रहता था। तीन साल के बाद श्रन्त में बादशाह के स्बेदारों ने श्रालमगीर को स्चना दी कि इस शेर का शिकार श्रापके सिवाय श्रीर किसी से न होगा। उत्तर श्रााया कि सेना को इटा लो श्रीर वेरा उठा लो। राजा ने समभा, संकट से निवृत्ति हुई, पर वह बात शीघ ही भ्रमात्मक सिद्ध हो गई।

O

तीन स्प्ताइ से बादशाही सेना ने श्रोरछा घेर रखा है। जिस तरह कठोर वचन हृदय को छेद डालते हैं, उसी तरह तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला है। किले में २० हाजार श्रादमी घिरे हुये हैं, लेकिन उनमें श्राधे से श्राधिक स्त्रियाँ श्रोर उनसे कुछ ही कम बालक हैं। मदों की संख्या दिनों-दिन न्यून होती जाती है। श्राने-जाने के मार्ग चारों तरफ से बन्द हैं। हवा का भी गुजर नहीं। रखद का सामान बहुत कम रह गया है। स्त्रियाँ पुरुषों श्रोर बालकों को जीवित रखने के लिये श्राप उपवास करती हैं। लोग बहुत हताश होरहे हैं। श्रोरतें सूर्यनारायण की श्रोर हाथ उठा-उठाकर शत्रु को कोसती हैं। बालक हन्द मारे कोच के दीवारों की श्राइ से उन पर पत्थर फैंकते हैं, जो गुश्किल से दीवार के उस पार जा पाते हैं। राजा चम्पतराय स्वयं ज्वर से पीड़ित हैं। उन्होंने कई दिन से चारगई नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर लोगों को कुछ डारस होता था, लेकिन उनकी बीमारी से सारे किलों में नैराश्य छाया हुश्रा है।

राजा ने सारन्धा से कहा — ग्राज शत्रु ज़रूर किले में घुस ग्रायेंगे। सारन्धा — ईश्वर न करे कि इन ग्राँ लों से वह दिन देखना पड़े। राजा — मुफे बड़ी चिन्ता इन ग्रानाथ स्त्रियों ग्रीर बालकों की है। गेहूँ के साथ यह घुन भी पिस जायेंगे।

सारन्धा—हम लोग यहाँ से निकल जायँ तो कैसा ! राजा — इन अनायों को छोड़कर !

सारन्धा—इस समय इन्हें छोड़ देने ही में कुशल है। हम न होंगे तो शत्रु इन पर कुछ दया ही करेंगे। राजा — नहीं, यह लोग मुभसे न छोड़े जायेंगे। जिन मदों ने अपनी जान हमारी सेवा में अपर्ण करदी है, उनकी स्त्रियों और बचों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता।

सारन्धा-लेकिन यहाँ रहकर इम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते ? राजा-उनके साथ प्राण् तो दे सकते हैं! मैं उनकी रत्ना में अपनी जान लड़ा दूँगा। उनके लिये बादशाही सेना की ख़ुशामद कहाँगा, कारावास की कठिनाइयाँ सहूँगा, किन्तु इस संकट में उन्हें छोड़ नहीं सकता।

सारन्था ने लिखित होकर थिर अनुका लिया श्रीर सोचने लगी, निस्सन्देइ प्रिय साथियों को श्राग की श्राँच में छोड़कर श्राप्ती जान बचाना घोर नीचता है। मैं ऐसी स्वार्थान्ध क्यों होगई हूँ ? लेकिन एकाएक विचार उत्पन्न हुश्रा। बोली—यदि श्रापको विश्वास हो जाय कि इन श्रादिभियों के साथ कोई श्रन्याय न किया आयगा तब तो श्रापको चलने में कोई बाधा न होगी ?

राजा—(सोचकर) कौन विश्वास दिलायेगा १ सारन्धा—बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा-पत्र । राजा—हाँ, तब मैं सानन्द चलुँगा।

सारन्धा विचार-सागर में डूबी। बादशाह के सेनापित से क्यों कर यह प्रतिश्चा कराऊँ? कौन यह प्रस्ताव लेकर वहाँ जायगा और निर्देयी ऐसी प्रतिश्चा करने ही क्यों लगे ? उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है। मेरे यहाँ ऐसा नीति-कुशल, वाक्पद्ध, चतुर कौन है, जो इस दुस्तर कार्य को सिद्ध करे ? छत्रसाल चाहे तो कर सकता है। उसमें यह सब गुण मौजूद हैं।

इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छत्रशाल को बुलाया। यह उसके चारों पुत्रों में सबसे बुद्धिमान और साहसी था। रानी उसे सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उसके कमल-नेत्र सजल होगये और हृदय से दीर्घ निःश्वास निकत्त आया।

छुत्रसाल—माता, मेरे लिये क्या त्राज्ञा है ? रानी—त्र्याज लड़ाई का क्या ढंग है ! छुत्रसाल—हमारे पचास योद्धा ऋब तक काम ऋा चुके हैं। रानी—बुँदेलों की लाब ऋब ईश्वर के हाथ है। छत्रसाल-इम आज रात को छापा मारेंगे।

रानी ने संदोप में त्रपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया श्रीर कहा—यह काम किसे सौंगा जाय ?

**छत्र**साल-मुभको ।

'तुम इसे पूरा कर दिखा श्रोगे ?'

'हाँ, मुक्ते पूर्ण विश्वास है।'

'श्रच्छा जाश्रो, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे।'

छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया श्रोर तब त्राकाश की श्रोर दोनों हाथ उठा कर कहा—दयानिधि, मैंने श्रपना तक्या श्रोर होन-हार पुत्र बुँदेलों की श्रान के श्रागे मेंट कर दिया। श्रव इस त्रान को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी मूल्यवान् वस्तु श्रपित की है, इसे स्वीकार करो।

ς

दूसरे दिन प्रातःकाल सारन्या स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिये मन्दिर को चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था श्रीर श्राँखों तले श्रँधेरा छाया जाता था। वह मन्दिर के द्वार पर पहुँची थी कि उसके थाल में बाहर से श्राकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज़ का पुर्ज लिपटा हुश्रा था। सारन्या ने थाल मन्दिर के चन्त्तरे पर रख दिया श्रीर पुर्ज को खोलककर देखा, तो श्रानन्द से चेहरा खिल गया। लेकिन यह श्रानन्द च्या-भर का था हाय! इस पुर्ज के लिये मैंने श्रयना थिय पुत्र हाथ से खो दिया है। कागज के दुकड़े को हतने महँगे दामों किसने लिया होगा है

मन्दिर से लौटकर सारन्धा राजा चम्पतराय के पास गई ऋौर बोली 'प्रायानाय, ऋापने जो वचन दिया था, उसे पूरा की जिये।' राजा ने चौंक कर पूछा, "तुमने ऋपना वादा पूरा कर दिया ?" रानी ने वह प्रतिज्ञापत्र राजा को दे दिया। चम्पतराय ने उसे गौरव से देखा, फिर बोले— ऋव मैं चलूँगा ऋौर ईश्वर ने चादा तो एक बार फिर शत्रु ऋों की खबर लूँगा। लोकिन सारन, सच बता छो, इस पत्र के लिये क्या देना पड़ा ?

रानी ने कुरिरंडत स्वर से कहा—बहुत कुछ । राजा—सुनूँ ? रानी—एक जवान पुत्र ।
राजा को बाण्-सा लगा । पूछा—कौन ? श्रंग नहीं ?
राजा—रतनशाह ?
रानी—नहीं ।
राजा—छत्रसाल ?
रानी—हों ।

जैसे कोई पत्ती गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है श्रीर तब बेदम होकर गिर पड़ता है, उसी भाँति चम्पतराय पलँग से उछले श्रीर फिर श्रचेत होकर गिर पड़े । छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था । उनके भविष्य की सारी कामनाएँ उसी पर श्रवलम्बित थीं । जब चेत हुश्रा तब बोले, "सारन, हुमने दुरा किया । श्रगर छत्रसाल मारा गथा तो दुँदेला वंश का नाश हो जायगा।"

श्रॅंधे रात थी। रानी सारन्धा घोड़े पर सवार चम्पतराय को पालकी में बैठाये किले के गुष्त मार्ग से निकली जाती थी। श्राज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसी ही श्रॅंधेरी, दुःलमयी रात्रि थी। तब सारन्धा ने शीतलादेवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतलादेवी ने उस समय जो भविष्यद्वाणी की थी, वह श्राज पूरी हुई। क्या सारन्धा ने उसका जो उत्तर दिया था, वह भी पूरा होकर रहेगा?

## £

मध्याह था। सूर्यनारायण सिर पर आकर ऋग्नि की वर्षा कर रहे थे। श्रारि को भुज्ञलसनेवाली प्रचणड, प्रखर वायु वन और पर्वत में आग लगाती फिरती थी। ऐसा विदित होता था मानों श्रिमिदेव की समस्त सेना गरवती हुई चली आ रही है। गगन मण्डल इस भय से कॉप रहा था। रानी सारन्या घोड़े पर सवार, चम्पतराय को लिये, पश्चिम की तरफ चली जाती थी। श्रोरछा इस कोस पीछे छूट चुका था और प्रतिच्या यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के चेत्र से बाहर निकल आ।ये। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार प्रीने में सराबोर थे। पालकी के पीछे पाँच सवार घोड़ा बढ़ाये चले

श्राते थे, प्यास के मारे सबका बुश हाल था। तालु सूला जाता था। किसी बृज्ञ की छाँह श्रीर कुएँ की तलाश में श्राँखें चारों श्रोर दौड़ रही थीं।

श्रवानक सारन्या ने पीछे की तरफ़ फिरकर देखा तो उसे सवारों का एक दल श्राता हुश्रा दिखाई दिया। उसका माथा ठनका कि श्रव कुशल नहीं है। यह लोग श्रवश्य इमारे रात्रु हैं। फिर विचार हुश्रा कि शायद मेरे राजकुमार श्रपने श्रादिमियों को लिये हमारी सहायता को श्रा रहे हैं। नैराश्य में भी श्राशा साथ नहीं छोड़ती। कई मिनट तक वह इसी श्राशा श्रीर भय की श्रवस्था में रही। यहाँ तक कि वह दल निकट श्रा गया श्रीर सिपाहियों के वस्त्र साफ़ नज़र श्राने लगे। रानी ने एक ठयडी साँस ली, उसका श्रारीर तृण्वत् काँपने लगा। यह बादशाही सेना के लोग थे।

सारचा ने कहारों से कहा—डोली रोक लो | बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच लीं ! राजा की अवस्था बहुत शोचनीय थी, किन्तु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकट का जान होते ही उनके जर्जर शरीर में वीरात्मा चमक उठी | वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आये । धनुष्य-बाए हाथ में लेलिया | किन्तु वह धनुष जो उनके हाथ में इन्द्र का बज्र बन जाता था, इस समय जरा भी न कुका । सिर में चकर आया, पैर थर्गये, और वे धरती पर गिर पढ़ें । भावी अपनंगल की सूचना मिल गईं । उस पंखरहित पच्ची के सहश जो साँप को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर को उचकता और फिर गिर पड़ता है, राजा चम्पतराय फिर सँभ-कर उठे और फिर गिर पढ़े । सारचा ने उन्हें सँभालकर बैठाया, और रोकर बोलने की चेष्टा की । परन्तु मुँह से केवल इतना निकला—प्राणनाथ ! इसके आगे उसके मुँह से एक शब्द भी न निकल सका । आन पर मरनेवाजी सारन्या इस समय साधारण स्त्रियों की माँति शिक्तहीन हो गई । लेकिन एक अंश तक यह निर्वलता स्त्री-जाति की शोभा है ।

चम्पतराय बोले — ''सारन, देखो हमारा एक और वीर जमीन पर गिरा। शोक! जिस आपित्त से यावज्जीवन डरता रहा उसने इस अन्तिम समय में आ घेरा। मेरी ऑंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगायेंगे, और, मैं जगह से हिल भी न सकूँगा। हाय! मृत्यु, तू कब आयगी!" यह कहते-कहते उन्हें एक विचार श्राया । तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथों में दम न था । तब सारन्धा से बोले — पिये, तुमने कितने ही श्रव खरों पर मेरी श्रान निभाई है ।

इतना सुनते ही सारन्था के मुरभाये हुए मुख पर लाली दौड़ गईं। ऋँसू सूख गये। इस ऋगशा ने कि मैं ऋब भी पति के कुछ काम ऋग सकती हूँ, उसके हृदय में बल का संचार कर दिया। वह राजा की ऋोर विश्वासोस्गदक भाव से देखकर बोली — ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊँगी।

रानी ने समभा, राजा मुक्ते प्राण देने का संकेत कर रहे हैं।

चम्पतराय-तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली।

सारन्धा-मरते दम तक न टालुँगी।

राजा-यह मेरी ऋन्तिम याचना है। इसे ऋस्त्रीकार न करना।

सारन्था ने तलवार को निकालकर ऋपने वक्षःस्थल पर रख लिया ऋौर कहा—वह ऋप्रापकी ऋ। ज्ञा नहीं है। मेरी हार्दिक ऋभिलाया है कि मरूँ तो यह मस्तक ऋप्रापके पद-कमलों पर हो।

चम्पतराय — दुमने मेरा मतलब नहीं समका। न्या दुम मुक्ते इसलिए शत्रुष्ठों के हाथ में छोड़ जाश्रोगी कि मैं बेड़ियाँ पहने हुए दिल्ली की गिलियों में निन्दा का पात्र बनूँ ?

रानी ने जिज्ञासा-दृष्टि से राजा को देखा । वह उनका मतलव न समभी ।

राजा -में तुमसे एक वरदान माँगता हूँ।

रानी--सहर्प माँगिए।

राजा - यह मेरी श्रन्तिम प्रार्थना है। जो कुछ कहूँगा, करोगी ?

शनी—सिर के बल कहाँगी।

राबा-देखो, तुमने वचन दिया है। इनकार न करना।

रानी-( काँपकर ) श्रापके कइने की देर हैं।

राजा--- ग्रापनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो।

रानी के हृदय पर वज्राघात-सा हो गया। बोली—जीवननाथ !— इसके आगो वह और कुछ न बोल सकी। आँलों में नैराश्य छा गया।

राजा-में बैडियाँ पहनने के लिए जीवित रहना नहीं चाहता।

रानी-मुभसे यह कैसे होगा ?

पाँचवाँ स्त्रीर स्त्र न्तिम लिपाही धरती पर गिरा । राजा ने महुँ मत्ताकर कहा — हसी जीवन पर स्त्रान निमाने का गर्व था ?

बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके । राजा ने नैराश्यपूर्य भाव से रानी की त्रोर देखा । रानी च्रण-भर श्रानिश्चित रूप से खड़ी रही । के किन संकट में हमारी निश्चयात्मक शिक्त बलवान् हो जाती है । निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लें कि सारन्धा ने दामिनी की भाँति लपककर श्रापनी तलवार राजा के हुदय में चुभा दी।

प्रेम की नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय से किथर की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शान्ति छाई हुई थी।

कैसा हृदय है ! वह स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसकी प्राणघातिका है ! जिस हृदय से आलिङ्गित होकर उसने यौवन-सुख लूटा, जो हृदय उसकी आभिलापाओं का केन्द्र था, जो हृदय उसके आभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारन्धा की तलवार खेव रही है ! किस स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है ?

श्राह ! श्रात्माभिमान का कैसा विषादमय श्रन्त है । उदयपुर श्रीर मारवाङ के इतिहास में भी श्रात्म गौरव की ऐसी घटनाएँ नहीं भिलतीं ।

बादशाही सिगाही सारन्या का यह साहस श्रीर धेर्य देखकर दङ्ग रह गये। सरदार ने श्रागे बढ़कर कहा—रानी साहिबा, खुदा गवाह है; हम सब श्रापके गुजाम हैं। श्रापका जो हुक्म हो उसे ब-सरो-चश्म बजा लायेंगे।

सारन्था ने कहा — ऋगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो, तो ये दोनों लाशों उसे सौंप देना।

यह कहकर उसने वही तलवार श्रापने हृदय में चुभा ली। अब वह अचेत होकर घरती पर गिरी तो उसका सिर राजा चम्पतराय की छाती पर था। यह वह समय था अब चित्तौड़ में मृदुभाषिणी मीरा प्यासी श्रात्माश्लों को देश्वर-प्रेम के प्यासे पिलाती थी। रण्छोड़ जी के मन्दिर में जब मिक्त से विह्नल होकर वह श्रपने मधुर स्वरों में श्रपने पियूष-पूरित पदों को गाती, तो श्रोतागण प्रेमानुराग से उन्मत्त हो जाते। प्रतिदिन यह स्वर्गीय श्रानन्द उठाने के लिए सारे चित्तौड़ के लोग ऐसे उत्सुक होकर दौड़ते, जैसे दिन-भर की प्यासी गायें दूर से किसी सरोवर को देखकर उसकी श्रोर दौड़ती है। इस प्रेम-सुधा-सागर से केवल चित्तौड़वा[सयों ही कि तृप्ति न होती थी, बल्कि समस्त राजपूताना की महभूमि प्लावित हो जाती थी।

एक बार ऐसा संयोग हुन्ना कि भालावाड़ के रावसाहब न्नीर मन्दार राज्य के कुमार दोनों ही लाव-लश्कर के साथ चित्तीड़ न्नाये। रायसाहब के साथ राज-कुमारी प्रभा भी थी, जिसके रूप न्नीर गुण की दूर तक चर्चा थी। यहीं रण-छोड़जी के मन्दिर में दोनों की न्नाँखें मिलीं। प्रेम ने बाण चलाया।

राजकुमार सारे दिन उदासीन भाव से शहर की गलियों में घूमा करता । राजकुमारी विरह से व्यथित ऋपने महल के भरोखों से भाँका करती । दोनों व्याकुल होकर सन्ध्या समय मन्दिर में ऋाते और यहाँ चन्द्र को देखकर कुमुदिनी खिल जाती।

प्रेम-प्रवीण भीरा ने कई बार इन दोनों प्रेमियों को सतृष्या नेश्रों से परस्पर देखते हुए पाकर उनके मन के भावों को ताड़ लिया। एक दिन कीर्चन के पश्चात् जब भालावाड़ के रावसाइब चलने लगे तो उसने मन्दार के राबकुमार को बुलाकर उसके सामने खड़ा कर दिया और कहा—रावसाहन, मैं प्रभा के लिए यह वर लाई हूँ, आर इसे स्वीकार कीजिए।

प्रभा लज्जा से गढ़-सी गई। राजकुमार के गुण्-शील पर रावसाइन पहले ही से मोहित हो रहे थे, उन्होंने तुरन्त उसे छाती से लगा लिया।

उसी ऋवसर पर चित्तौड़ के राणा भोजराज भी मन्दिर में ऋाये। उन्होंने प्रभा का मुख चन्द्र देखा। उनकी छाती पर साँप लोटने लगा। भालावाड़ में बड़ी धूम थी। राजकुमारी प्रभा का आज विवाइ होगा। मन्दार से बारात श्रायेगी। मेहमानों के सेवा-सम्मान की तैयारियाँ हो रही थीं। दुकानें सजी हुई थीं। नौबतखाने आमोदालाप से गूँ जते थे। सड़कों पर सुगन्धि छिड़की जाती थी। श्रष्टालिकाएँ पुष्प लताओं से शोभायमान थीं। पर जिसके लिए ये सब तैयारियाँ हो रही थीं, वह अपनी बाटिका के एक बुख के नीचे उदास बैठी हुई रो रही थी।

रनिवास में डोमिनियाँ श्रानन्दोत्सव के गीत गा रही थीं। कहीं सुन्दिरियों के हाव-भाव थे, कहीं श्राभूषणों की चमक-दमक, कहीं हास परिहास की बहार। नाहन बात-बात पर तेज होती थी। मालिन गर्व से फूली न समाती थी। घोबिन श्राँखें दिखाती थी। कुम्हारिन मटके के सहस्य फूली हुई थी। मएडप के नीचे पुरोहितजी बात-बात पर सुवर्ण सुद्राश्रों के लिए उनकते थे। रानी सिर के बाल खोले भूखी-प्यासी चारों श्रोर दौड़ती थी। सबकी बौछार सहती थी श्रोर श्रपने भाग्य को सराहती थी। दिल खोलकर हीरे-जवाहिर खुटा रही थी। श्राज प्रभा का विवाह है, बड़े भाग्य से ऐसी बातें सुनने में श्राती है। सब-के-सब श्रपनी-श्रपनी धुन में मस्त हैं। किसी को प्रभा की फ़िक नहीं है, जो बच्च के नीचे श्रकेली बैठी रो रही है।

एक रमणी ने आकर नाइन से कहा—बहुत बढ़-बढ़कर बार्ते न कर, कुछ राजकुमारी का भी ध्यान है ? चल उनके बाल गूँथ।

नाइन ने दाँतों तले जीभ दबाई । दोनों प्रभा को द्वँढती हुई बाग में पहुँची। प्रभा ने उन्हें देखते ही ब्राँस् पोछ डाले । नाइन मोतियों से माँग भरने लगी ब्रौर प्रभा सिर नीचा किये ब्राँखों से मोती बरसाने लगी।

रमया ने सजल-नेत्र होकर कहा — बहिन, दिल इतना छोटा मत करो। मुँदमाँगी मुराद पाकर इतनी उदास क्यों होती हो ?

प्रभा ने सहेली की स्त्रोर देखकर कहा — बहिन, न जाने क्यों दिल बैठा जाता है। सहेली ने छेड़कर कहा — पिया-मिलन की बेकन्नी है!

प्रभा उदासीन भाव से बोली—कोई मेरे मन में बैठा कद रहा है कि अब उनसे मुलाकात न होगी। सहेली उसके केश सँवारकर बोली—जैसे उषःकाल से पहले कुछ ऋँषेरा हो जाता है उसी प्रकार मिलाप के पहले प्रेमियों का मन श्रधीर हो जाता है।

प्रभा बोली—नहीं बहिन, यह बात नहीं। मुक्ते शकुन अच्छे नहीं दिखाई देते। आज दिन-भर मेरी आँख फड़कती रही। रात को मैंने बुरे खप्र देखे हैं। मुक्ते शंका होती है कि आज अवश्य कोई न कोई विश्व पड़नेवाला है। तुम रागा। भोजराज को जानती हो न ?

सन्ध्या हो गईं। आकाश पर तारों के दीपक जलें। भालावाड़ में बूढ़े जवान सभी लोग बारात की अगुवानी के जिए तैयार हुए। मरदों ने पार्गे सँवारीं, शस्त्र साजे। युवितयाँ शृंगार कर गातीं-बजातीं रिनवास की ओर चलीं। हजारों स्त्रियाँ छत पर बैठीं बारात की राह देख रही थीं।

श्रचानक शोर मचा कि बारात श्रा गई ! लोग सँ मल बैठे, नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं । सलामियाँ दगने लगीं । जवानों ने घोड़ों को एड़ लगाई । एक च्राय में सवारों की एक सेना राज-भवन के सामने श्राकर खड़ी हो गई । लोगों को देखकर बड़ा श्राश्चर्य हुश्चा, क्योंकि यह मन्दार की बारात नहीं थी, बल्कि राखा मोजराज की सेना थी ।

भालावाइवाले श्रभी विस्मित खड़े ही थे, कुछ निश्चय न कर सके थे कि क्या करना चाहिए । इतने में चित्तौड़वालों ने राज-भवन को घेर लिया । तब भालावाड़ी भी सचेत हुए । सँभलकर तलवारें खींच लीं श्रीर श्राक्रमण्कारियों पर टूट पड़े । राजा महल में घुस गया । रनिवास में भगदड़ मच गई ।

प्रभा गोलहों शुंगार किये सहेलियों के साथ बैठी थी। यह हलचल देलकर घनराई। इतने में रावसाहन हॉफ़ते हुए आये और बोले— बेटी प्रभा, राणा भोजराज ने हमारे महल को घर लिया है। तुम चटपट ऊपर चली जाओ और द्वार को बन्द कर लो। अगर हम चित्रय हैं, तो एक चिचौड़ी भी यहाँ से जीता न जायगा।

रावसाहब बात भी पूरी न करने पाये थे कि राग्या कई वीरों के साथ आप पहुँचे और बोले — चित्तौड़वाले तो सिर कटाने के लिए आये ही हैं। पर यदि वे राजपूत हैं तो राजकुमारी लेकर ही जायेंगे।

वृद्ध रावसाहब की श्राँखों से ज्वाला निकलने लगी। वे तलवार खींचकर

राणा पर भाषटे । उन्होंने वार बचा लिया श्रीर प्रभा से कहा—सम्कुमारी, हमारे साथ चलोगी ?

प्रभा सिर भुकाये राणा के सामने आकर बोली—हाँ चलूँगी।
रावसाइब को कई आदिमियों ने पकड़ लिया था। वे तड़पकर बोले—प्रभा,
त राजपृत की कन्या है?

प्रभा की श्राँखें सजल हो गईं वोली - रागा भी तो राजपूतों के कुल-तिलक हैं। राक्साहब ने त्राकर कहा - निर्लंग्जा!

कटार के नीचे पड़ा हुआ बिलदान का पशु जैसी दीन दृष्टि से देखता है, उसी भाँति प्रभा ने रावसाइब की छोर देखकर कड़ा—िजस भालावाड़ की गोद में पली हूँ, क्या उसे रक्त से रँगवा दूँ?

रावसाहब ने क्रोध से कॉॅंपकर कहा—च्त्रियों का रक्त इतना प्यारा नहीं होता। मर्यादा पर प्राण देना उनका धर्म है।

तत्र प्रभा की श्राँखें लाल हो गईं। चेहरा तमतमाने लगा।

बोली — राजपूत-कन्या ऋपने सतीत्व की रच्चा ऋाप कर सकती है। इसके लिए रुधिर-प्रवाह की ऋावश्यकता नहीं।

पल-भर में रागा ने प्रभा को गोद में उठा लिया। विजली की भाँति भत्य-कर बाहर निकले। उन्होंने उसे घोड़े पर विठा लिया, श्राप सवार हो गये श्रौर घोड़े को उड़ा दिया। श्रान्य चित्तौड़ियों ने भी घोड़ों की बागें मोड़ दीं। उनके सी जवान भूमि पर पड़े तड़प रहे थे, पर किसी ने तलवार न उठाई थी।

रात को दस बजे मन्दारवाले भी पहुँचे । मगर यह शोक समाचार पाते ही लौट गये। मन्दार कुमार निराशा से श्रम्चेत हो गया। जैसे रात को नदी का किनाग सुनशन हो जाता है, उसी तरह सारी रात भाजावाद में स्नाटा छाया रहा।

3

चित्ती इ के रंग-महल में प्रभा उदास बैठी सामने के सुन्दर पौधों की पत्तियाँ गिन रही थी । सन्ध्या का समय था । रंगिवरंग के पत्ती बृद्धों पर बैठे कल रव कर रहे थे । इतने में राणा ने कमरे में प्रवेश किया । प्रभा उठकर खड़ी हो गईं।

राणा बोले-प्रभा, मैं तुम्हारा ऋपराधी हूँ । मैं बलपूर्वक तुम्हें माता-पिता की गोद से छीन लाया। पर यदि मैं तुमसे कहुँ कि यह सब तुम्हारे प्रेम से विवश होकर मैंने किया. तो तुम मन में हँसोगी श्रीर कहोगी कि यह निराले, अनुठे ढंग की प्रीति है। पर वास्तव में यही बात है। जबसे मैंने रणछोड़की के मन्दिर में तुमको देखा, तबसे एक चागा भी ऐसा नहीं बीता कि मैं तुम्हारी सुधि में विकल न रहा होऊँ। तुम्हें श्रापनाने का श्रान्य कोई उपाय होता, तो मैं कदापि इस पाशविक दक्ष से काम न लेता । मैंने रावसाहब की सेवा में बारंबार सन्देशे मेजे, पर उन्होंने हमेशा मेरी उपैक्षा की। अन्त में जब तुम्हारे विवाह की अवधि आ गई और मैंने देखा कि एक ही दिन में तुम दूसरे की प्रेम पात्री हो जान्त्रोगी, त्रौर तुम्हारा ध्यान करना भी मेरी त्रात्मा को दूषित करेगा, तो लाचार होकर मुक्ते यह अनीति करनी पड़ी । मैं मानता हूँ कि यह सर्वथा मेरी स्वार्थान्धता है। मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भावों को कुछ न समभा, पर प्रेम स्वयं एक बढी हुई स्वार्थपरता है, जब मनुष्य को ऋपने प्रिय-तम के सिवाय श्रीर कुछ नहीं सूफता। मुफ्ते पूरा विश्वास था कि मैं श्रपने विनीत भाव त्रीर प्रेम से तुमको ऋपना लूँगा। प्रभा, प्यास से मरता हुआ। मनुष्य यदि किसी गढ़े में मुँइ डाल दे, तो वह दराड का भागी नहीं है। मैं प्रेम का प्यासा हूँ । मीरा मेरी सहधर्मिणी है । उसका हृदय प्रेम का श्रगाध सागर है। उसक़ा एक चुल्लू भी मुक्ते उन्मत्त करने के लिए काफ़ी था। पर जिस इदय में ईश्वर का वास हो वहाँ मेरे लिए स्थान कहाँ ? तुम शायद कहोगी कि यदि तुम्हारे सिर पर प्रेम का भूत सवार था तो क्या सारे राजपूताने में स्त्रियाँ न थीं । निस्संदेह राजपूताने में सुन्दरता का श्राभाव नहीं है श्रीर न चित्तौड़ा-घिपति की आरे से विवाह की बातचीत किसी के अपनादर का कारणा हो सकती है। पर इसका जवाब तुम आप ही हो। इसका दोष तुम्हारे ही ऊपर है। राज-स्थान में एक ही चित्तौड़ है, एक ही रागा श्रीर एक ही प्रभा । सम्भव है मेरे भाग्य में प्रेमानन्द भोगना न लिखा हो। यह मैं श्रपने कर्म लेख को मिटाने का थोड़ा-शा प्रयत कर रहा हूँ। परन्तु भाग्य के आधीन बैठे रहना पुरुषों का काम नहीं है। मुक्ते इसमें सफलता होगी या नहीं, इसका फैसला तम्हारे हाथ है। प्रभा की ऋँखें बमीन की तरफ यों ऋौर मन फ़दकनेवाली चिडिया की

भाँति इघर उधर उड़ता फिरता था। वह भालावाह को मारकाट से बचाने के लिए राणा के साथ आई थी, मगर राणा के प्रति उसके हृदय में कोब की तरंगें उठ रही थीं। उसने सोचा था कि वे यहाँ आयेंगे तो उन्हें राजपूत कुल-कलंक, अन्यायी, दुराचारी, दुरात्मा, कायर कहकर उनका गर्व चूर-चूर कर दूँगी। उसको विश्वास था कि यह अपमान उनसे न सहा जायगा और वे मुभे बलात् अपने काबू में लाना चाहेंगे। इस अन्तिम समय के लिए उसने अपने हृदय को खूब तेज कर रखा था। उसने निश्चय कर लिया था कि इसका एक वार उनगर होगा, दूसरा अपने कलेजे पर और इस प्रकार यह पाप-कायड समाप्त हो जायगा। लेकिन राणा की नम्रता, उनकी कहणात्मक विवेचना और उनके विनीत भाव ने प्रभा को शान्त कर दिया। आग पानो से बुफ जाती है। राणा कुछ देर वहाँ बैठे रहे, फिर उठकर चले गये।

8

प्रभा को चित्तौड़ में रहते दो महीने गुजर चुके हैं। राणा उसके पास फिर न श्राये। इस बीच में उनके विचारों में बहुत कुछ श्रन्तर हो गया है। भाला-वाड़ पर श्राक्रमण होने के पहले मीराबाई को इसकी बिल्कुल ख़बर न थी। राणा ने इस प्रस्ताव को गुप्त रखा था। किन्तु श्रव मीराबाई प्रायः उन्हें इस दुराग्रह पर लज्जित किया करती है श्रीर घीरे-घीरे राणा को भी विश्वास होने लगा है कि प्रभा इस तरह काबू में नहीं श्रा सकती। उन्होंने उसके सुख-विलास की सामग्री एकत्र करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। लेकिन प्रभा उनकी तरफ श्राँख उठाकर भी नहीं देखती। राणा प्रभा की लौंड़ियों से नित्य का समाचार पूछा करते हैं श्रीर उन्हें रोज वही निराशापूर्ण वृत्तान्त सुनाई देता है। सुरभाई हुई कली किसी भाँति नहीं खिलती। श्रतएव उनको कभी-कभी श्रपने इस दुस्साहस पर पश्चात्ताप होता है। वे पछताते हैं कि मैंने व्यर्थ ही यह श्रन्याय किया। लेकिन फिर प्रभा का श्रनुपम सीन्दर्य नेत्रों के सामने श्रा जाता है श्रीर वह श्रपने मन को इस विचार से समभा लेते हैं कि एक सगर्वा सुन्दरी का भेम इतना जल्दी परिवर्त्तित नहीं हो सकता। निस्सन्देह मेरा मृदु व्यवहार कभी न कभी श्रपना प्रभाव दिखलायेगा।

प्रभा सारे दिन ऋकेली बैठी-बैठी उकताती और भुँभलाती थी। उसके विनोद के निमित्त कई गानेवाली स्त्रियाँ नियुक्त थीं। किन्तु राग रंग से उसे ऋकि हो गई। वह प्रतिच्या चिन्ता श्रों में डूबी रहती थी।

राणा के नम्र भाषण का प्रभाव अब मिट चुका था और उनकी अमानु धिक वृत्ति अब फिर अपने यथार्थ रूप में दिखाई देने लगी थी। वाक्यचतुरता शान्तिकारक नहीं होती। वह केवल निकत्तर कर देती है! प्रभा को अब अपने अवाक् हो जाने पर आश्चर्य होता है। उसे राणा की बातों के उत्तर भी सुभने लगे हैं। वह कभी-कभी उनसे लहकर अपनी किस्मत का फ़ैसला करने के लिए विकल हो जाती है।

मगर श्रव वाद-विवाद किस काम का ? वह सोचती है कि मैं रावसाहब की कन्या हूँ, पर संसार की दृष्टि में रागा की रानी हो चुकी। श्रव यदि मैं इस क़ैद से छुट भी जाऊँ तो मेरे लिए कहाँ ठिकाना है ? मैं कैसे मुँह दिखाऊँगी ? इससे केवल मेरे वंश का ही नहीं, वरन् समस्त राजपूत जाति का नाम हुव जायगा। मन्दार कुमार मेरे सच्चे प्रेमी हैं। मगर क्या वे मुक्ते श्रङ्गीकार करेंगे ? श्रीर यदि वे निन्दा की परवाह न करके मुफे ग्रहण भी कर लें तो उनका मस्तक सदा के लिए नीचा हो जायगा. श्रीर कभी न कभी उनका मन मेरी तरफ़ से फिर जायगा । वे मुक्ते अपने कुल का कलंक समक्तने लगेंगे । या यहाँ से किसी तरह भाग जाऊँ ! लेकिन भागकर बाऊँ कहाँ ? बाप के घर ? वहाँ श्रव मेरी पैठ नहीं। मन्दार-कमार के पास ? इसमें हनका ऋपमान है और मेरा भी । तो क्या भिखा-रिग्री बन जाऊँ । इसमें भी जगहँसाई होगी श्रीर न जाने प्रवल भावी किस मार्ग पर ले जाय । एक अवला स्त्री के लिए सुन्दरता प्राग्णधातक यन्त्र से कम नहीं। ईश्वर, वह दिन न ऋाये कि मैं चत्रिय जाति का कलंक वन्ँ। चत्रिय जाति ने मर्यादा के लिए पानी की तरह रक्त बहाया है। उनकी हजारों देवियाँ पर-पुरुष का मुँह देखने के भय से सूखी लुकड़ी के समान जल मरी हैं। ईश्वर, वह घड़ी न आये कि मेरे कारण किसी राजपूत का सिर लज्जा से नीचा हो। नहीं, मैं इसी क़ैद में मर जाऊँगी। राणा के अन्याय महूँगी, जलूँगी, मरूँगी पर इसी घर में । विवाह जिससे होना बा, हो चुका । हृदय में उसकी उपासना करूँगी, पर करठ के बाहर उसका नाम न निकालुँगी।

एक दिन भुँभालाकर उसने राणा को बुला भेजा। वे श्राये। उनका चेहरा उतरा था। वे कुछ चिन्तित से थे। प्रभा कुछ कहना चाहती थी, पर उनकी सूरत देखकर उसे उनपर दया श्रा गई। उन्होंने उसे बात करने का श्रावसर न देकर स्वयं कहना शुरू किया।

"प्रभा, तुमने आज मुक्ते बुजाया है। यह मेरा सीभाग्य है। तुमने मेरी सुधि तो ली। मगर यह मत समको कि मैं मृद्-वाणी सुनने की आशा लेकर श्राया है। नहीं, मैं जानता है जिसके लिए तुमने मुक्ते बुलाया है। यह ली, तुम्हारा ऋपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है। उसे को दगड चाहो दो, मुक्ते ऋब तक त्राने का साहस न इत्रा । इसका कारण यही दराड-भय या । तुम ज्ञाणी हो श्रीर स्त्राणियाँ स्मा करना नहीं जानतीं। भालावाइ में जब तुम मेरे साथ श्राने पर स्वयं उद्यत हो गईं, तो मैंने उसी चाण तुम्हारे जौहर परख लिये। मुक्ते मालूम हो गया कि तुम्हारा हृदय बल श्रीर विश्वास से भरा हुआ है। उसे काबू में लाना सहज नहीं। तुम नहीं भानतीं कि यह एक मास मैंने किस तरह काटा है। तड़प-तड़पकर मर रहा हूँ। पर जिस तरह शिकारी बफरी हुई सिहनी के सम्मुख जाने से डरता है, वही दशा मेरी थी। मैं कई बार स्राया, यहाँ तुमको उदास तिउरियाँ चिढाये बैठे देखा । मुफ्ते अन्दर पैर रखने का साइस न हुआ। मगर त्राज मै बिना बुलाया मेहमान नहीं हूँ। तुमने मुक्ते बुलाया है श्रीर तुम्हें अपने मेहमान का स्वागत करना चाहिए। हृदय से न सही - जहाँ अप्रिप्त प्रज्ज्वित हो वहाँ ठएडक कहाँ ?-- बातों ही से सही, अपने भावों को दबाकर ही सही, मेहमान का स्वागत करो। संशार में शात्र का आदर मित्रों से भी श्राधिक किया जाता है।"

"प्रभा, एक च्रण के लिए कोघ को शान्त करो और मेरे अपराधों पर विचार करो। तुम मेरे ऊपर यही दोषारोपण कर सकती हो कि मैं तुम्हें माता जिता की गोद से छीन लाया। तुम जानती हो, कृष्ण भगवान् रुक्मिणी को हर लाये थे। राजपूतों में यह कोई नई बात नहीं है। तुम कहोगी, इससे भालावाड़वालों का अपमान हुआ; पर ऐसा कहना कदापि ठीक नहीं। भालावाड़वालों ने वही किया जो मदों का धर्म था। उनका पुरुषार्थ देखकर इम चिकत हो गये। यदि वे कृतकार्य नहीं हुए तो यह उनका दोष नहीं है। वीरों की सदैव जीत नहीं होती। इम इसलिए सफल हुए कि हमारी संख्या ऋधिक थी और इस काम के लिए तैयार होकर गये थे। वे निक्शंक थे, इस कारण उनकी हार हुई। यदि इम वहाँ से शीघ ही प्राण बचाकर भाग न ऋाते तो हमारी गति वही होती जो रावसाहब ने कही थी। एक भी चित्तौड़ी न बचता। ते किन ईश्वर के लिए यह मत सोचो कि मैं ऋपने ऋपराध के दूषण को मिटाना चाहता हूँ। नहीं, मुक्तसे ऋपराध हुआ और मैं हृदय से उसपर लिजत हूँ। पर ऋब तो जो कुछ होना था, हो चुका। ऋब इस बिगड़े हुए खेल को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यदि मुक्ते तुम्हारे हृदय में कोई स्थान मिले तो मैं उसे स्वर्ग समकूँ गा। इबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत है। क्या यह संभव है ?"

प्रभा बोली-नहीं।

राणा-भालावाड़ जाना चाहती हो ?

प्रभा-नहीं।

राणा-मन्दार के राजकुमार के पास भेज दूँ ?

प्रभा- कदापि नहीं।

राणा-लेकिन मुभसे यह तुम्हारा कुढ्ना देखा नहीं जाता।

प्रभा - आप इस कष्ट से शीध ही मुक्त हो जायँगे।

राणा ने भयभीत दृष्टि से देखकर कहा "जैसी तुम्हारी इच्छा" श्रीर वे वहाँ से उठकर चले गये।

y

दस बजे रात का समय था। रण्छोड़ जी के मन्दिर में कीर्तन समाप्त हो चुका था श्रोर वैष्ण्व साधु बैठे हुए प्रसाद पा रहे थे। मीरा स्वयं श्रापने हाथों से थाल ला-लाकर उनके श्रागे रखती थी। साधुश्रों श्रोर श्राभ्यागतों के श्रादर-सत्कार में उसे देवी की श्राहिमक श्रानन्द प्राप्त होता था। साधुगण् जिस प्रेम से भोजन करते थे, उससे यह शंका होती थी कि स्वादपूर्ण वस्तुश्रों में कहीं भिक्ति-भजन से भी श्राधिक सुख तो नहीं है। यह सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर की दी हुई वस्तुश्रों का सदुपयोग ही ईश्वरोपासना की मुख्य रीति है। इसलिए ये महात्मा लोग उपासना के ऐसे श्रव्छे श्रवसरों को क्यों खोते? वे कभी पेट पर हाथ फेरते श्रीर कभी श्रासन बदलते थे। मुँह से नहीं कहना तो वे घोर पाप

के समान समभते थे। यह भी मानी हुई बात है कि जैसी वस्तु ग्रों का हम सेवन करते हैं, वैसी ही श्रात्मा भी बनती है। इसलिए ये महात्मागण घी श्रीर खोये से उदर को ख़ूब भर रहे थे।

पर इन्हीं में एक महात्मा ऐसे भी थे जो ऋाँखें बन्द किये ध्यान में मझ वे। थाल की ऋोर ताकते भी न थे। इनका नाम प्रेमानन्द था। ये ऋाज ही ऋाये थे। इनके चेहरे पर कान्ति भलकती थी। ऋन्य साधु खाकर उठ गये, परन्तु उन्होंने थाल छुआ भी नहीं।

मीरा ने हाथ जोड़कर कहा—महराज, त्र्यापने प्रसाद को छुत्रा भी नहीं । दासी से कोई त्रपराध तो नहीं हुन्ना ?

साधु-नहीं, इच्छा नहीं थी।

मीरा-पर मेरी विनय श्रापको माननी पहेगी।

साधु — मैं तुम्हारी आशा का पालन करूँगा, तो तुमको भी मेरी एक बात माननी होगी।

मीरा-कहिए, क्या आज्ञा है !

साधु-माननी पड़ेगी।

मीरा-मानूँगी।

साधु-बचन देती हो ?

मीरा-बचन देती हूँ, श्राप प्रसाद पायें।

मीराबाई ने समका था कि साधु कोई मन्दिर बनवाये या यज्ञ पूर्ण करा देने की याचना करेगा। ऐसी बातें नित्य प्रति हुन्ना ही करती थीं श्रोर मीरा का सर्वस्व साधु-सेवा के लिए श्रापित था। परन्तु उसके लिए साधु ने ऐसी कोई याचना न की। वह मीरा के कानों के पास मुँह से जाकर बोजा—श्राज दो घंटे के बाद राज-भवन का चोरदरवाजा खोल देना।

मीरा विस्मित हो कर बोली - श्राप कीन हैं ?

साधु - मन्दार का राजकुमार।

मीरा ने राजकुमार को सिर से पाँव तक देखा। नेत्रों में आदर की जगह वृग्णा थी। कहा—राजपूत यों क्रुल नहीं करते। राजकुमार—यह नियम उस ऋवस्था के लिए है जब दोनों पच्च समान शक्ति रखते हों।

मीरा—ऐसा नहीं हो सकता ।
राजकुमार—ग्रापने वचन दिया है, उसे पालन करना होगा ।
मीरा—महाराज की ग्राज्ञा के सामने मेरे वचन का कोई महत्व नहीं ।
राजकुमार—मैं यह कुछ नहीं जानता । यदि ग्रापको ग्रपने वचन की कुछ
भी मर्यादा है तो उसे पूरा कीजिए।

मीरा—( सोचकर ) महल में जाकर क्या करोगे ? राजकुमार—नई रानी से दो-दो बातें।

मीरा चिन्ता में विलीन हो गई। एक तरफ राणा की कड़ी श्राज्ञा थी श्रीर दूसरी तरफ श्रपना वचन श्रीर उसका पालन करने का परिणाम। कितनी ही पौराणिक घटनाएँ उसके सामने श्रा रही थीं। दशरथ ने वचन पालने के लिए श्रपने प्रिय पुत्र को वनवास दे दिया। मैं वचन दे चुकी हूँ। उसे पूरा करना मेरा परम धर्म है। से किन पित की श्राज्ञा को कैसे तोड़ूँ। यदि उनकी श्राज्ञा के विकद्ध करती हूँ तो लोक श्रीर परलोक दोनों बिगड़ते हैं। क्यों न उनसे स्पष्ट कह दूँ। क्या वे मेरी यह प्रार्थना स्वीकार न करेंगे? मैंने श्राज्ञ तक उनसे कुछ नहीं माँगा। श्राज उनसे यह दान माँगूँगी। क्या वे मेरे वचन की मर्यादा की रज्ञा न करेंगे? उनका हृदय कितना विशाल है। निस्सन्देह वे मुफ्पर वचन तोड़ने का दोष न लगने देंगे।

इस तरह मन में निश्चय करके वह बोली—कब खोल दूँ ? राजकुमार ने उछलकर कहा—ग्राधी रात को । मीरा—में स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगी । राजकुमार—क्यों ? मीरा—तुमने मेरे साथ छल किया है । मुक्ते तुम्हारा विश्वास नहीं है । राजकुमार ने लिजत होकर कहा-श्रच्छा, तो श्राप द्वार पर खड़ी रहिएगा। मीरा—यदि फिर कोई दगा किया तो जान से हाथ घोना पड़ेगा। राजकुमार—में सब कुछ सहने के लिए तय्यार हूँ । ६

मीरा यहाँ से राणा की सेवा में पहुँची । वे उसका बहुत स्त्रादर करते थे । वे खड़े हो गये । इस समय मीरा का स्त्राना एक श्रमाधारण बात थी । उन्होंने पूछा—बाई की, क्या श्राज्ञा है ?

मीरा— ऋापसे भित्ता माँगने ऋाई हूँ। निराध न की जिएगा। मैंने ऋाज तक ऋापसे कोई विनती नहीं की, पर ऋाज एक ब्रह्म-फाँस में फँस गई हूँ। इसमें से मुक्ते ऋाप ही निकाल सकते हैं? मन्दार के राजकुमार को तो ऋाप जानते हैं?

राणा - हाँ, श्रच्छी तरह।

मीरा — श्राज उसने मुक्ते बड़ा घोखा दिया। एक वैष्णव महात्मा का रूप धारण कर रण्छोड़जी के मन्दिर में श्राया श्रौर उसने छल करके मुक्ते वचन देने पर बाध्य किया। मेरा साहस नहीं होता कि उसकी कपट-विनय श्रापसे कहूँ।

राणा-प्रभा से मिला देने को तो नहीं कहा ?

मीरा — जी हाँ, उसका ग्राभिप्राय वही है। लेकिन सवाल यह है कि मैं ग्राधी रात को राजमहल का गुप्त द्वार खोल दूँ। मैंने उसे बहुत समभाया; बहुत धमकाया; पर वह किसी भाँति न माना। निदान विवश होकर जब मैंने वादा कर दिया तब उसने प्रसाद पाया, श्रव मेरे वचन की लाज श्रापके हाथ है। श्राप चाहे उसे पूरा करके मेरा मान रखें चाहे उसे तोड़ कर मेरा मान तोड़ दें। श्राप मेरे उत्पर जो कुपादृष्टि रखते हैं, उसी के मरोसे मैंने वचन दिया। श्रव मुक्ते इस फन्दे से उवारना श्राप ही का काम है।

राणा कुछ देर सोचकर बोले — तुमने वचन दिया है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम देवी हो, तुम्हारे वचन नहीं टल सकते। द्वार खोल दो। लेकिन यह उचित नहीं है कि वह अकेले प्रभा हे मुलाकात करे। तुम स्वयं उसके साथ जाना। मेरी ख़ातिर से इतना कष्ट उठाना। मुक्ते भय है कि वह उसकी जान लेने का इरादा करके न आया हो। ईर्ष्या में मनुष्य अन्वा हो जाता है। बाईजी, में अपने हृदय की बात तुमसे कहता हूँ। मुक्ते प्रभा को हर लाने का अत्यन्त शोक है। मैंने समभा था कि यहाँ रहते रहते वह हिल-मिल जायगी; किन्तु यह अनुमान ग़लत निकला। मुक्ते भय है कि यदि उसे कुछ दिन यहाँ और रहना पड़ा तो वह जीती न बचेगी। मुभ्तपर एक अवला की हत्या

का अपराध लग जायगा । मैंने उससे भालावाइ जाने के लिए कहा, पर वह राज़ी न हुई । आज तुम उन दोनों की बातें सुनो । अगर वह मन्दार कुमार के साथ बाने पर राजी हो, तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अनुमित दे दूँगा । सुभन्न कुढ़ना नहीं देखा बाता । ईश्वर इस सुन्दरी का हृदय मेरी ओर फेर देता तो मेरा जीवन सफल हो बाता । किन्तु जब यह सुख भाग्य में लिखा ही नहीं है, तो क्या वस है । मैंने तुमसे ये बातें कही, इसके लिए मुक्ते ज्ञान करना । तुम्हारे पवित्र हृदय में ऐसे विषयों के लिए स्थान कहाँ ?

मीरा ने ब्राकाश की ब्रोर संकोच से देखकर कहा—तो मुक्ते ब्राज्ञा है ? मैं चोर-द्वार खोल दूँ ?

राणा — तुम इस घर की स्वामिनी हो, मुभसे पूछने की ज़रूरत नहीं। मीरा राणा को प्रणाम कर चली गई।

9

श्राघी रात बीत जुकी थी। प्रभा जुपचाप बैठी दीपक की श्रोर देख रही थी श्रौर सोचती थी, इसके घुलने से प्रकाश होता है; यह बत्ती श्रगर जज़ती है तो दूसरों को लाभ पहुँचाती है। मेरे जलने से किसी को क्या लाभ ? मैं क्यों घुलूँ ? मेरे जीने की क्या जरूरत है !

उसने फिर खिड़की से सिर निकालकर आकाश की तरफ़ देखा। काले पट र उज्ज्वल तारे जगमगा रहे थे। प्रभा ने सोचा, मेरे अन्धकारमय भाग्य में ये दीप्तिमान तारे कहाँ है ? मेरे लिए जीवन के सुख कहाँ है ? क्या रोने के लए जीज ? ऐसे जीने से क्या लाभ ? और जीने में उपहास भी तो है। मेरे तन का हाल कीन जानता है ? संशार मेरी निन्दा करता होगा भालावाड़ की स्त्रियाँ मेरी मृत्यु के शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। मेरी प्रय माता लज्जा से आँखें न उठा सकती होगी। लेकिन जिस समय मेरे ररने की ख़बर मिलेगी गर्व से उनका मस्त्रक ऊँचा हो जायगा। यह बेह्याई का जीना है। ऐसी जीने से मरना कहीं उत्तम है।

प्रभा ने तिकये के नीचे से एक चमकती हुई कटार निकाली। उसके हाथ हाँप रहे थे। उसने कटार की तरफ़ आँखें जमाई। हृदय को उसके आभिवादन के लिए मज़बूत किया। हाथ उठाया किन्तु न उठा; आस्मा टढ़ न थी। श्राँखें भापक गईं। सिर में चक्कर श्रा गया। कटार हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी।

प्रभा कुद्ध होकर छोचने लगी—क्या मैं वास्तव में निर्लंडज हूँ ? मैं राज्याता होकर मरने से डरती हूँ ? मान-मर्यादा लोकर बेहया लोग ही जिया करते हैं। वह कौन-छी श्राकां ला है जिसने मेरी श्रात्मा को इतना निर्वल बना रखा है ? क्या राखा की मीठी-मीठी बात ? राखा मेरे शत्रु हैं। उन्होंने मुक्ते पश्च समभ रखा है जिसे फॅसाने के पश्चात् हम पिंजरे में बन्द करके हिलाते हैं। उन्होंने मेरे मन को श्रपनी वाक्यमधुरता का कीड़ा स्थल समभ लिया है। वे इस तरह धुमा-धुमाकर बातें करते हैं श्रीर मेरी तरफ से युक्तियाँ निकालकर उनका ऐसा उत्तर देते हैं कि जबान ही बन्द हो जाती है। हाय! निर्दयी ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया श्रीर मुक्ते यां खेलाता है! क्या इसीलिए जीऊँ कि उसके करट भावों का खिलीना बनूँ ?

किर वह कौन-सी ऋभिलाषा है? क्या राजकुमार का प्रेम ? उनकी तो ऋब कल्पना ही मेरे लिए घोर पाप है। मैं ऋब उस देवता के योग्य नहीं हूँ, प्रिय-तम! बहुत दिन हुए मैंने तुमको हृदय से निकाल दिया। तुम भी सुमे दिल से निकाल डालो। मृत्यु के सिवाय ऋब कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। शंकर! मेरे निवल ऋातमा को शक्ति प्रदान करो। सुमे कर्तव्य-पालन का बल दो।

प्रभा से फिर कटार निकाली ! इच्छा दृढ़ थी । इाथ उठा श्रोर निकट था कि कटार उसके शोकातुर दृृदय में चुभ जाय कि इतने में किसी के पाँव की श्राइट सुनाई दी । उसने चौंककर सहमी हुई दृष्टि से देखा । मन्दार कुमार धीर-धीरे पैर दवाता हुआ कमरे में दाख़िल हुआ।

5

प्रभा उसे देखते ही चौंक पड़ी । उसने कटार को छिपा लिया । राजकुमार को देखकर उसे आनन्द की चगह रोमाञ्चकारी भय उत्रत्न हुआ । यदि किसी को जरा भी सन्देह हो गया तो इनका प्राण बचना कठिन है । इनको तुरन्त यहाँ से निकल जाना चाहिए । यदि इन्हें बार्तें करने का अवसर दूँ तो विलम्ब होगा और फिर ये अवस्य ही फँस जायँगे । राणा इन्हें कदापि न छोड़ेंगे । ये

विचार, वायु श्रीर बिचली की व्यवता के साथ, उसके मस्ति के में दोड़े। वह तीव स्वर से बोली--भीतर मत श्राश्रो।

राजकुमार ने पूछा-मुभे पहचाना नहीं ?

प्रभा - खूब पिहचान लिया, किन्तु यह बातें करने का समय नहीं है। राखा तुम्हारी घात में हैं। ऋभी यहाँ से चले जास्रो।

राजकुमार ने एक पग श्रीर श्रागे बढ़ाया श्रीर निर्भीकता से कहा—प्रभा, तुम मुभसे निष्ठुरता करती हो।

प्रभा ने धमकाकर कहा - तुम यहीं टश्रोगे तो मैं शोर मचा दूँगी।

राजकुमार ने उद्दरहता से उत्तर दिया—इसका मुक्ते भय नहीं। मैं श्रपनी जान इयेली पर रखकर श्राया हूँ। श्राज दोनों में से एक का श्रन्त हो जायगा। या तो रागा रहेंगे या मैं रहूँगा। तुम मेरे साथ चलोगी?

प्रभा ने दृढ्ता से कहा-नहीं।

राजकुमार व्यंगभाव से बोला—क्यों, क्या चित्तौड़ का जल वायु पसन्द स्रा गया ?

प्रभा ने राजकुमार की श्रोर तिरस्कृत नेत्रों से देखकर कहा—संसार में श्रपनी सब श्राशाएँ पूरी नहीं होतीं। जिस तरह यहाँ मैं श्रपना जीवन काट रही हूँ, वह मैं ही जानती हूँ। किन्तु लोक निन्दा भी तो कोई चीज है। संसार की दृष्टि में चित्तीड़ की रानी हो चुकी। श्रव राखा जिस भाँति रखें उसी भाँति रहूँगी। मैं श्रन्त समय तक उनसे घृषा करूँगी, जलूँगी, कुटूँगी। जब जलन न सही जायगी, विप खा लूँगी या छाती में कटार मारकर मर जाऊँगी। तेकिन इसी भवन में। इस घर के बाहर कदापि पैर न रखूँगी।

राजकृमार के मन में सन्देह हुन्ना कि प्रभा पर रागा का वशीकरण मन्त्र चल गया। यह मुक्तसे छल कर रही है। प्रेम की बगह ईर्ष्या पैदा हुई। वह उस भाव से बोला—ग्रोर यदि में यहाँ से उठा ले जाऊँ? प्रभा के तीवर बदल गये। बोली—में तो वही करूँगी को ऐसी ग्रवस्था में च्त्राणियाँ किया करती है। ग्रापने गले में छूरी मार लूँगी, या तुम्हारे गले में।

राजकुमार एक पग स्त्रीर सागे बढ़ाकर यह कटु-वाक्य बोला—राखा के साथ तो तुम ख़ुशी से चली स्त्राई। उस समय यह छुरी कहाँ गई थी?

प्रभा को यह शब्द शर-सा लगा । वह तिलमिलाकर बोली — उस समय इसी छुरी के एक बार से खून की नदी बहने लगती । मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे भाई-बन्धु श्रों की जान जाय । इसके सिवाय में कुँवारी थी । मुक्ते स्रपानीमर्यादा के भंग होने का कोई भय न था । मैंने पातिव्रत नहीं लिया । कमसे कम संसार मुक्ते ऐसा समकता था । मैं अपनी दृष्टि में अब भी वही हूँ । किन्तु संसार की दृष्टि में कुछ और हो गई हूँ । लोक लाज ने मुक्ते राणा की आजा-कारिणी बना दिया है । पातिव्रत की बेड़ी जबरदस्ती मेरे पैरों में डाल दी गई है । अब इसकी रज्ञा करना मेरा धर्म है । इसके विपरीत और कुछ करना च्वाणियों के नाम को कलंकित करना है । तुम मेरे घाव पर व्यर्थ नमक क्यों छिड़कते हो ? यह कौन सी भल-मनसी है ? मेरे भाग्य में को कुछ बदा है वह भोग रही हूँ । मुक्ते भोगने दो और तुमसे विनती करती हूँ कि शीध ही यहाँ से चले जा थो ।

राजकुमार एक पग श्रीर बढ़ाकर दुष्ट भाव से बोला—प्रभा, यहाँ श्राकर दुम त्रियाचरित्र में निपुण हो गईं। दुम मेरे साथ विश्वासघात करके श्रव धर्म की श्राह को रही हो। तुमने मेरे प्रण्य को पैरों तले कुचल दिया श्रीर श्रव मर्यादा का बहाना ढूँढ़ रही हो। में इन नेत्रों से राणा को तुम्हारे सौन्दर्य-पुष्प का भ्रमर बनते नहीं देख सकता। मेरी कामनाएँ मिट्टी में मिलती हैं तो तुम्हें लेकर बायँगी! मेरा जीवन नष्ट होता है तो उसके पहिले तुम्हारे जीवन का भी श्रम्त होगा। तुम्हारी वेवफ़ाई का यही दण्ड है। बोलो, क्या निश्चय करती हो? इस समय मेरे साथ चलती हो या नहीं। किलो के बाहर मेरे श्रादमी खड़े हैं।

प्रभा ने निर्भयता से कहा-नहीं।

राजकुमार-सोच लो, नहीं तो पछताश्रोगी।

प्रभा-ख़ूब सोच लिया है।

राजकुमार ने तलवार खींच ली श्रीर वह प्रभा की तरफ़ लपकी। प्रभा भय से श्रॉलेंबन्द किये एक कदम पीछे हट गई। मालूम होता था उसे मूच्छां श्राजायगी।

श्रकस्मात् राणा तलवार लिये वेग के साथ कमरे में दाखिल हुए। राज-कुमार संभलकर खड़ा हो गया।

राणा ने सिंह के समान गरजकर कहा--दूर हट । चत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। राजकुमार ने तनकर उत्तर दिया—लज्जाहीन स्त्रियों की यही सजा है।
राखा ने कहा—तुम्हारा वैरी तो मैं था। मेरे सामने आते क्यों लजाते थे १
इतरा मैं भी तुम्हारी तलवार की काट देखता।

राजकुमार ने एँठकर राणा पर तलवार चलाई । रास्न-विद्या में राणा श्रित कुशल थे। वार ख़ाली देकर राजकुमार पर भ्रिप्टे। इतने में प्रजा जो मूर्छित श्रवस्था में दीवार से चिमटीं खड़ी थी, बिजली की तरह कौंधकर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई। राणा वार कर चुके थे। तलवार का पूरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रक्त की फुहार छूटने लगी। राणा ने एक ठएडी साँस ली श्रीर उन्होंने सलवार हाथ से फेंककर गिरती हुई प्रभा को समाल लिया।

च्च्यमात्र में प्रभा का मुखमण्डल वर्ण-हीन हो गया। त्र्यॉलें बुक्त गईं। दीवक ठएडा हो गया। मन्दार-कुमार ने भी तलवार फॅक दी श्रीर वह श्र्योंखों में श्राँस् भर प्रभा के सामने घुटने टेककर बैठ गया। दोनों प्रेमियों की श्राँखें सजल शी। पतिंगे बुक्ते हुए दीवक पर जान दे रहे थे।

प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक त्या हुए राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर भपटा था। प्रभा किसी प्रकार उसके साथ चलने पर उद्यत न होती थी। लज्जा का भय, धर्म की बेड़ी, कर्तव्य की दीवार, रास्ता रोके खड़ी थी। परन्तु उसे तलवार के सामने देखकर उसने उसपर अपना प्राया अपर्या कर दिया। प्रीति की प्रथा निवाह दी। लेकिन अपने वचन के अनुसार उसी घर में।

हाँ, प्रेम के रहस्य निराले हैं। श्रमी एक च्राण पहले राजकुमार प्रभा पर तलवार सेकर भपटा था। उसके ख़ून का प्यासा था। ईस्था की श्रमि उसके हृदय में दहक रही थी। वह कियर की घारा से शान्त हो गईं। कुछ देर तक वह श्रचेत बैठा रोता रहा। फिर उठा श्रीर उसने तलवार उठाकर जोर से श्रपनी छाती में चुभा ली। फिर रक्त की फुहार निकली। दोनों घाराएँ मिल गईं श्रीर उनमें कोई मेद न रहा।

प्रमा उसके साथ चलने पर राजी न थी। किन्तु वह प्रेम के बन्धन को तोड़ न!सकी। दोनों उस घर ही से नहीं, संसार से एक साथ सिधारे।

## पाप का अग्निकुगड

8

कुँवर पृथ्वीसिंह महाराज यश्ववन्तसिंह के पुत्र ये। रूप, गुग्र और विद्या में प्रसिद्ध थे। ईरान, मिस्र, श्याम ऋादि देशों में परिभ्रमण कर चुके थे और कई भाषात्रों के परिडत समके जाते थे। इनकी एक बहिन थी जिसका नाम राज-नन्दिनी या । यह भी जैसी सुरूपवती श्रीर धर्व गुण्सम्पन्ना थी : वैसी ही प्रसन्न-वदना, मृद्भापिणी भी थी। कड़वी बात कहकर किसी का जी दुखाना उसे पसन्द नहीं था। पाप को तो वह अपने पास भी नहीं फटकने देती थी। यहाँ तक कि कई बार महाराज यशवन्ति है से भी वाद-विवाद कर चुकी थी श्रीर जब कभी उन्हें किसी बहाने कोई अनुचित काम करते देखती, तो उसे यथाशिक रोकने की चे हा करती । इसका व्याइ कुँबर घर्मसिंह से दुश्रा था । यह एक छोटी श्यिमत का ऋधिकारी श्रीर महाराज यशवन्तसिंह की सेना का उच्च पदाधिकारी था । धर्मसिंह बड़ा उदार श्रीर कर्मवीर था । इसे होनहार देखकर महाराज ने राजनन्दिनी को इसके साथ ब्याह दिया था ऋौर दोनों बड़े प्रेम से ऋपना वैवा हिक जीवन बिताते थे। धर्मसिंह अधिकतर जोधपुर में ही रहता था। प्रध्वीसिंह उसके गाढ़े मित्र थे। इनमें जैसी मित्रता थी, वैसी भाइयों में भी नहीं होती। जिस प्रकार इन दोनों राजक मारों में मित्रता थी, उसी प्रकार दोनों राजक मारियाँ भी एक दसरी पर जान देती थीं। पृथ्वीसिंह की स्त्री दुर्गाकुँवरि बहत सशील श्रीर चतुरा थी। ननद भावन में श्रानवन होना लोक-रीति है, पर इन दोनों में इतना स्नेह या कि एक के बिना दूसरी को कभी कल नही पड़ला था। दोनों क्रियाँ संस्कृत से प्रेम रखती थीं।

एक दिन दोनों राजकुमारियाँ बाग की सैर में मग्न थीं कि एक दासी ने राजनिन्दनी के हाथ में एक कागज़ लाकर रख दिया । राजनिन्दनी ने उसे खोला तो वह संस्कृत का एक पत्र था । उसे पढ़कर उसने दासी से कहा कि उन्हें मेज दे। थोड़ी देर में एक स्त्री सिर से पैर तक एक चादर क्रोढ़े आती दिखाई दी। इसकी उम्र २५ साल से ऋधिक न थी, पर रंग पीला था। ऋाँखें बड़ी ऋौर ऋोठ सूखे। चाल-ढाल में कोमलता थी ऋौर उसके डील-डोल का गठन बहुत ही मनोहर था। ऋनुमान से जान पड़ता था कि समय ने इसकी यह दशा कर रखी है पर एक समय वह भी होगा जब यह बड़ी सुन्दर होगी। इस स्त्री ने ऋगकर चौलट चूमी ऋौर ऋगशीर्वाद देकर फर्श पर बैठ गई। राजनिद्नी ने इसे सिर से पैर तक बड़े ध्यान से देखा ऋौर पूछा, "तुम्हारा नाम क्या है ?"

उसने उत्तर दिया, "मुफ्ते त्रजविलासिनी कहते हैं।"

"कहाँ रहती हो ?"

"यहाँ से तीन दिन की राष्ट्र पर एक गाँव विक्रमनगर है, वहाँ मेरा घर है।"
"संस्कृत कहाँ पढ़ी है ?"

"मेरे पिताजी संस्कृत के बड़े परिडत थे, उन्हीं ने थोड़ी-बहुत पढ़ा दी है।" "
"तुम्हारा व्याह तो हो गया है न ?"

ब्याइ का नाम सुनते ही बनविलासिनी की ब्राँखों से ब्राँस बहने लगे। वह ब्रावाज सम्हालकर बोली—इसका जवान में फिर कभी दूंगी, मेरी रामकहानी बड़ी दुःखमय है। उसे सुनकर ब्रापको दुःख होगा, इसलिए इस समय ज्ञमा कीनिए।

श्राज से त्रजिवलासिनी वहीं रहने लगी। संस्कृत-साहित्य में उसका बहुत प्रवेश था। वह राजकुमारियों को प्रतिदिन रोचक कविता पढ़कर सुनाती थी। उसके रंग, रूप श्रीर विद्या ने धीरे-धीरे राजकुमारियों के मन में उसके प्रति प्रेम श्रीर प्रतिष्ठा उत्पन्न कर दी। यहाँ तक कि राजकुमारियों श्रीर त्रजविलासिनी के बीच बढ़ाई-छुटाई उठ गई श्रीर वे सहेलियों की भाँति रहने लगीं।

7

कई महीने बीत गये। कुँवर पृथ्वीसिंह श्रौर धर्मिं ह दोनों महाराज के साथ श्रफ़गानिस्तान की मुदीम पर गये हुए थे। यह विरह की घड़ियाँ मेबदूत श्रौर रघुवंश के पढ़ने में कटी। व्रजविलासिनी को कालिदास की कविता से बहुत प्रेम था श्रीर वह उनके काव्यों की व्याख्या ऐसी उत्तमता से करती श्रौर उसमें ऐसी बारीकियाँ निकालती कि दोनों राजकुमारियाँ मुग्व हो जातीं।

एक दिन संध्या का समय था, दोनों राज हुमारियाँ फुलवाड़ी में सेर करने

गईं, तो देला कि व्रज्ञिलासिनी हरी हार पर लेटी हुई है और उसकी आँखों से आँखू वह रहे हैं। राजकुमारियों के अच्छे वर्ताव और स्नेहपूर्ण वातचीत से उसकी सुन्दरता कुछ चमक गई थी। इनके साथ अब वह भी राजकुमारी जान पड़ती थी। पर इन सब बातों के रहते भी वह बेचारी बहुधा एकान्त में बैठकर रोया करती। उसके दिल पर एक ऐसी चोट थी कि वह उसे दम भर भी चैन नहीं लेने देती थी। राजकुमारियाँ उस समय उसे रोतो देलकर बड़ी सहानुभूति के साथ उसके पास बैठ गईं। राजनिद्दनी ने उसका किर अपनी जाँघ पर रख लिया और उसके गुलाब से गालों को थपथगकर कहा—सखी, तुम अपने दिल का हाल हमें न बताओगी? क्या अब भी हम गैर हैं ? तुम्हारा यों अकेले दुःख की आग में जलना हमसे नहीं देखा जाता। व्रज्ञविलाबिनी आवाज सम्हालकर बोली—बहिन, में अभागिनी हैं। गेरा हाल मत सुनो।

राज॰ -- श्रगर बुग न मानो तो एक बात पूर्कू ।

ब्रज० - क्या, कही।

राज० -वहीं जो मैंने पहले दिन पूजा था, तुम्हारा व्याह हुआ है कि नहीं?

व्रज॰ — इसका जवाब मैं क्या दूँ १ ऋभी नहीं हुआ।

राज० - स्या किसी का प्रेम का बाग हृदय में चुभा हुआ है ?

व्रज्ञ०---नहीं बहिन, ईश्वर जानता है।

राष० — तो इतनी उदास क्यों रहती हो ? क्या प्रेम का स्त्रानन्द उठाने को जी चाइता है !

व्रज०--नहीं, दुःख के सिवा मन में प्रेम को स्थान ही नहीं।

राज॰-इम प्रेम का स्थान पैदा कर देंगी।

त्रजिवलासिनी इशारा समभ गई श्रौर बोली —बहिन, इन वार्तो की चर्ची न करो ।

राज॰ —मैं श्रव तुम्हारा ब्याह रचाऊँगों ? दीवान जयचन्द की तुमने देखा है ?

त्रजितासिनी श्राँस भरकर जोली—राजकुमारी; मैं त्रतधारिणी हूँ श्रौर श्रपने त्रत को पूरा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। प्रण को निभाने के लिए मैं जीती हूँ, नहीं तो मैंने ऐसी आफ़र्ते केली हैं कि जीने की इच्छा श्रव नहीं रही । मेरे बाप विक्रमनगर के जागीरदार थे । मेरे सिवा उनके कोई संतान न भी । वे सुके प्राणों से ऋधिक प्यार करते थे । मेरे ही लिए उन्होंने बरसों संस्कृत-साहित्य पढ़ा था । युद्ध-विद्या में वे बड़े निपुण थे ऋगैर कई बार लड़ाइयों पर गये थे ।

"एक दिन गोघूलि वेला में सब गायें जंगल से लीट रही थीं। मैं अपने द्वार पर खड़ी थी। इतने में एक जवान बॉकी पगड़ी बॉचे, इथियार सजाये, भूमता श्राता दिखाई दिया। मेरी प्यारी मोहिनी इस समय जंगल से लौटी थी, श्रीर उसका बचा इधर कलोलें कर रहा था। संयोगवरा बचा उस नवजवान से टकरा गया। गाय उस श्रादमी पर भपटी। राजपूत बड़ा साइसी था। उसने शायद सोचा कि भागता हूँ तो कलंक का टीका लगता है, तुरन्त तलवार म्यान से खींच ली श्रीर वह गाय पर भपटा। गाय भा हाई हुई तो थी ही, कुछ भी न हरी। मेरी श्राँखों के सामने उस राजपूत ने उस प्यारी गाय को जान से मार डाला। देखते देखते सैकड़ों श्रादमी जमा हो गये श्रीर उसको टेढ़ी-सीधी सुनाने लगे। इतने में पिताजी भी श्रा गये। वे सन्ध्या करने गये थे। उन्होंने श्राकर देखा कि द्वार पर सैकड़ों श्रादमियों की भीड़ लगी है, गाय तहप रही है श्रीर उसका बचा खड़ा रो रहा है। पिताजी की श्राहट सुनते ही गाय कराहने लगी श्रीर उनकी श्रोर उसने कुछ ऐसी दृष्टि से देखा कि उन्हें कोच श्रा गया। मेरे बाद उन्हें वह गाय ही प्यारी थी वे ललकारकर बोलें — मेरी गाय किसने मारी है? नवजवान लज्जा से सिर सुकाये सामने श्राया श्रीर बोला — मैंने।

पिताजी-तुम च्त्रिय हो ?

राजपूत-हाँ!

पिताजी-तो किसी चत्रिय से हाथ मिलाते ?

राजपूत का चेहरा तमतमा गया । बोला—कोई च्चिय समने आ जाय । हजारों आदमी खड़े थे, पर किसी का साइस न हुआ कि उस राजपूत का सामना करे । यह देखकर पिताजी ने तलवार खींच जी और वे उस पर टूट पड़े । उसने भी तलवार निकाल ली और दोनों आदमियों में तलवार चलने जगीं । पिताजी चूढ़े थे ; सीने पर ज़खम गहरा लगा । गिर पड़े । उन्हें उठाकर लोग घर पर लाये । उनका चेहरा पीला था, पर उनकी आँखों से चिनगारियाँ निकल रही

थीं। मैं रोती हुई उनके सामने आई। मुक्ते देखते ही उन्होंने सब आदिमियों को वहाँ से हट जाने का संकेत किया। जब मैं और पिताजी अकेले रह गये, तो बोले — बेटी, तुम राजपूतानी हो ?

मैं-जी हाँ।

पिताजी -राजपूत बात के धनी होते हैं ?

मैं-बी हाँ।

पिताजी—इस राजपूत ने मेरी गाय की जान ली है, इसका बदला तुम्हें सेना होगा।

मै -- आयकी श्राज्ञा का पालन करूँगी।

पिताजी---श्रगर मेरा बेटा जीता होता तो मैं यह बोभा तुम्हारी गर्दन पर न रखता।

"श्रापकी जो कुछ आजा होगी, मैं सिर-आॉबों से पूरी करूँगी।"

पिताजी-तुम प्रतिज्ञा करती हो ?

मैं-जी हाँ।

पिताजी-इस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिखा आगो ?

में - जहाँ तक मेरा वशा चलेगा, मैं निश्चय यह प्रतिज्ञा पूरी करूँगी।

पिताजी—यह मेरी तलवार लो । जब तक तुम यह तलवार उस राजभूत के कलेजे में न भोक दो, तब तक भोग-विलास न करना ।

'यह कहते कहते पिताकी के प्राण निकल गये। मैं उसी दिन से तलवार को कपड़ों में छिपाये उस नौजवान राजपूत की तलाश में घूमने लगी। वर्षों बीत गये। मैं कभी बस्तियों में जाती, कभी पहाड़ों-जंगलों की ख़ाक छानतो, पर उस नौजवान का कहीं पता न भिलता। एक दिन मैं बैठी हुई अपने फूटे भाग पर रो रही थी कि वही नौजवान आदमी आता हुआ दिखाई दिया। मुक्ते देखकर उसने पूछा, तू कौन है ? मैंने कहा, मैं दुखिया बाह्यणी हूँ, आप मुक्तपर दया कीजिए और मुक्ते कुछ खाने को दीजिए। राजपूत ने कहा, अच्छा मेरे साथ आ।

'मैं उठ खड़ी हुई। वह ऋादमी बेसुध था। मैंने निजली की तरह लपककर कपड़ों में से तलवार निकाली ऋोर उसके सीने में भोंक दी। इतने में कई श्रादमी त्राते दिखाई पड़े । मैं तलवार छोड़कर भागी । तीन वर्ष तक पहाड़ों श्रीर जंगलों में छिपी रही । बार-बार की में श्राया कि कहीं हुव मरूँ, पर जान वड़ी प्यारी होनी है । न जाने क्या-क्या मुसीबतें श्रीर किटनाइयाँ भोगनी हैं जिनको भोगने को श्रभी तक जीती हूँ । श्रन्त में जब जंगल में रहते-रहते की उकता गया, तो बोधपुर चली श्राई । यहाँ श्रापकी दयालुता की चर्चा सुनी । श्रापकी सेवा में श्रा पहुँ ची श्रीर तबसे श्रापकी कृपा से मैं श्राराम से जीवन विता रही हूँ । यही मेरी रामकहानी है ।'

राजनिद्नी ने लम्बी साँस लेकर कहा — दुनिया में कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं ? ख़ैर, तुम्हारी तलवार ने उसका काम तो तमाम कर दिया ?

त्र गिवलासिनी—कहाँ बहिन ! वह बच गया, जलम ऋोछा पढ़ा था । उसी शकल के एक नौजवान राजपूत को मैंने जंगल में शिकार खेलते देखा था। नहीं मालूम, वही था या ऋौर कोई, शकल बिलकुल भिलती थी।

3

कई पहीने बीत गये। राजकुमारियों ने जबसे वनिवासिनी की रामकहानी सुनी है, उसके साथ वे श्रीर भी प्रेम श्रीर सहानुभूति का बर्ताय करने लगी हैं। पहले बिना संकोच कभी कभी छेड़ छाड़ हो जाती थी; पर श्रव दोनों हरदम उसका दिल बहलाया करती हैं। एक दिन बादल घिरे हुए थे; राजनिद्नी ने कहा—श्राज बिहारी लाल की 'सर्तसई' सुनने को जी चाहता है। वर्षा ऋतु पर उसमें बहुत श्रव्छे दोहे हैं।

दुर्गाकुँवरि—बड़ी अनमोल पुस्तक है। सखी, तुम्झारी बगल में जो आलमारी खी है, उसी में वह पुस्तक है, जरा निकालना। व्रविलासिनी ने पुस्तक उतारी, और उसका पहला ही पृष्ठ खोला या कि उसके हाथ से पुस्तक छूटकर गिर पड़ी। उसके पहले पृष्ठ पर एक तसवीर लगी हुई थी। वह उसी निर्देश युवक की तसवीर थी जो उसके बाप का हरयारा था। व्रजविलासिनी की आँखें लाल हो गईं। त्योरी पर बल पड़ गये। अपनी प्रतिशा याद आ गई। पर उसके साथ ही यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस आदमी का चित्र यहाँ कैसे आया और इसका इन राजकुमारियों से क्या सम्बन्ध है। कहीं ऐसा न हो कि मुक्ते इनका कृत्व होकर अपनी प्रतिशा तोड़नी पड़े। राजनन्दिनी ने उसकी सूरत देखकर कहा—

सली, क्या बात है ? यह क्रोध क्यों ? ब्रजविलासिनी ने सावधानी से कहा—कुछ, नहीं, न जाने क्यों चक्कर ऋग गया था।

श्चाज से वजिवलासिनी के मर में एक श्रौर चिन्ता उत्पन्न हुई —क्या मुफे राजकुमारियों का कृतज्ञ होकर श्रपना प्रागा तोइना पड़ेगा ?

पूरे सोलह महीने के बाद श्रफ़गानिस्तान से पृथ्वीसिंह श्रीर धर्मसिंह लौटे । बादशाह की सेना को बड़ी बड़ी किटनाइयों का सामना करना पड़ा । बर्फ़ श्रिधिकता से पड़ने लगी। पहाड़ों के दरें बर्फ़ से टक गये। श्राने बाने के रास्ते बन्द हो गये। रसद के सामान कम भिलने लगे। सिपाही भूखों मरने लगे। श्राव श्रफ़गानों ने समय पाकर रात को छापे मारने श्रुरू किये। श्राख़िर शाहजादे मुही उद्दीन को हिम्मत हारकर लौटना पड़ा।

दोनों राजकुमार ज्यों ज्यों जोधपुर के निकट पहुँचते थे, उत्कराठा से उनके मन उमड़े आते थे। इतने दिनों के वियोग के बाद फिर मेंट होगी। मिलने की तृष्णा बढ़ती जाती है। रातदिन मंजिलें काटते चके आते हैं, न थकावट मालूम होती है, न माँदगी। दोनों वायल हो रहे हैं, पर फिर भी मिलने की खुशी में जख़मों की तक़लीफ़ भूले हुए हैं। पृथ्वीसिंह दुर्गाकुँविर के लिए एक अफ़गानी कटार लाये हैं। घर्मसिंह ने राजनिंदनी के लिए काश्मीर का एक बहुमूल्य शाल-बोड़ मोल लिया है। दोनों के दिल उमंग मे भरे हुए हैं।

राजकुमारियों ने जब सुना कि दोनों बीर वापस आते हैं, तो वे फूते आंगों न समाईं। श्रङ्कार किया जाने लगा, माँगों मोतियों से भरी जाने लगों, उनके चेहरे ख़ुशी से दमकने लगे। इतने दिनों के बिछोह के बाद किर मिलाप होगा, ख़ुशी आँखों से उजली पड़ती है। एक दूसरे को ख़ेड़ती हैं और ख़ुश होकर गले मिलती हैं।

श्रगहन का महीना था, बरगद की डालियों में मूँगे के दाने लगे हुए थे। कोषपुर के किले से सलामियों की घनगर्ज आवार्ज आने लगीं। सारे नगर में धूम मच गई कि कुँवर पृथ्वीसिंह सकुशल अफ़गानिस्तान से लौट आये। दोनों राजकुमारियाँ थाली में आरती के सामान लिये दरवाज़े पर खड़ी थीं। पृथ्वीसिंह दरवारियों के मुजरे लेते हुए महल में आये। दुर्गाकुँविर ने आरती उतारी और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गये। धर्मसिंह भी प्रसन्नता से एँठते हुए

ऋषने महत्त में पहुँचे, पर भीतर पैर रखने भी न पाये थे कि छींक हुई, श्रीर बाई श्रॉख फकड़ने लगी। राजनिदनी श्रारती का थाल लेकर लपकी, पर उसका पैर फिसल गया श्रीर थाल हाथ से छूटकर गिर पड़ा। घर्मिसह का माथा उनका श्रीर राजनिदनी का चेहरा पीला हो गया। यह श्रसगुन क्यों?

वजिवलासिनी ने दोनों राजकुमारों के श्राने का समाचार सुनकर उन दोनों को देने के लिए दो श्रामिनन्दन पत्र बना रखे थे। सबेरे जब कुँवर पृथ्वींसिह सन्ध्या श्रादि नित्य-किया से निपटकर बैठे, तो वह उनके सामने श्राई श्रीर उसने एक सुन्दर कुश की चँगेली में श्रामिनन्दन पत्र रख दिया। पृथ्वीसिंह ने उसे प्रसन्नता से ले लिया। कविता यद्यपि उतनी बढ़िया न थी, पर वह नई श्रीर वीरता से भरी हुई थी। वे वीररस के प्रेमी थे, उसकी पढ़कर बहुत खुश हुए श्रीर उन्होंने मोतियों का हार उपहार दिया।

व्रजिवलासिनी यहाँ से लुटी पाकर कुँवर धर्मसिंह के पास पहुँची वे बैठे हुए राजनिन्दनी को लडाई की घटनाएँ सुना रहे थे, पर ज्यों ही व्रजिवलासिनी की आँख उनपर पड़ी, वह सन्न होकर पीछे हट गईं। उसको देखकर धर्मसिंह के चेहरे का भी रंग उड़ गया, होठ सूख गये और हाथ-पैर सनसनाने लगे। वजनिलासिनी तो उलटे पाँव लौटी; पर धर्मसिंह ने चारपाई पर लेटकर दोनों हाथों से सुँह टँक लिया। राजनिन्दनी ने यह दश्य देखा और उसका फूल-सा बदन पसीने से तर हो गया। धर्मसिंह सारे दिन पलंग पर चुरचाप पड़े करवट बदलते रहे। उनका चेहरा ऐसा कुम्हला गया। जैसे वे बरसों के रोगी हो। राजनिन्दनी उनकी सेवा में लगी हुई थी। दिन तो यों कटा, रात को कुँवर साहब सम्ध्या ही से यकावट का बहाना करके लेट गये। राजनिन्दनी हैरान थी कि माजरा क्या है। व्रजिवलासिनी इन्हीं के खून की प्यासी है! क्या यह सम्भव है कि मेरा प्यारा, मेरा मुकुट धर्मसिंह ऐसा कठोर हो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह यद्यपि चाहती है कि अपने भावों से उनके मन का बोभ हलका करे, पर नहीं कर सकती। अन्त को नींद ने उसको अपनी गोद में ले लिया।

8

रात बहुत बीत गई है। ऋाकाश में ऋँ वेरा छा गया है। सारस की दुःख से भरी बोली कभी-कभी सुनाई दे जाती है। ऋौर रह-रहकर किसो के सन्तरियों की आवाज कान में आ पड़ती है। राजनिद्नी की आँख एकाएक खुली, तो उछने धर्मसिंह को पलंग पर न पाया। चिन्ता हुई, वह भट उठकर जजविलासिनी के कमरे की ओर चली और दरवाज़े पर खड़ी होकर भीतर की ओर देखने लगी। संदेह पूरा हो गया। क्या देखती है कि ज़क्तिलासिनी हाथ में तेगा लिये खड़ी है और धर्मसिंह दोनों हाथ जोड़े उसके सामने दौनों की तरह घटने टेके बैठे हैं। वह हश्य देखते ही राजनिद्नी का ख़ून सूख गया और उसके सिर में चक्कर आने लगा, पैर लड़खड़ाने लगे। जान पड़ता था कि गिरी जाती है। वह अपने कमरे में आई और मुँह टँककर लेट रही, पर उसकी आँखों से एक बूँद भीन निकली।

दूसरे दिन पृथ्वीसिंह बहुत सबेरे ही कुँवर घर्मसिंह के पास गये श्रीर मुस्करा कर बोले — भैया, मौसिम बहा सुदावना है, शिकार खेलने चलते हो ?

धर्मसिंह-हाँ, चलो।

दोनों राजकुमारों ने घोड़े कसवाये श्रीर जंगल की श्रोर चल दिये। पृथ्वीसिंह का चेहरा खिला हुआ था, जैसे कमल का फूल। एक-एक श्रंग से तेजी
श्रीर चुस्ती टपकी पड़ती थी। पर कुँवर धर्मसिंह का चेहरा मैला हो गया था
मानो बदन में जान ही नहीं है। पृथ्वीसिंह ने उन्हें कई बार खेड़ा, पर जब देखा
कि वे बहुत दुखी हैं, तो चुप हो गये। चलते-चलते दोनों श्रादमी भील के
किनारे पर पहुँचे। एकाएक धर्मसिंह ठिठके श्रीर बोले— मैंने श्राज रात को
एक हद प्रतिशा की है। यह कहते-कहते उनकी श्राँखों में पानी श्रा गया।
पृथ्वीसिंह ने घवड़ाकर पूछा कैसी प्रतिशा?

तुमने त्रजविलासिनी का हाल सुना है ? मैंने प्रतिज्ञा की है कि जिस श्रादमी ने उसके बाप को मारा है, उसे भी जहन्तुम पहुँचा दूँ।

'तुमने सचमुच वीर-प्रतिज्ञा की है।'

'हाँ, यदि मैं पूरी कर सक्ँ। तुम्हारे विचार में ऐसा आदमी मारने योग्यः है या नहीं ?'

'ऐसे निर्देयी की गर्दन गुट्ठल छुरी से काटनी चाहिए।'

'वेशक, यही मेरा भी विचार है। यदि मैं किसी कारण यह काम न कर सकूँ तो तुम मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दोगे ?' 'न्डी खुशी से। उसे पहचानते हो न ?' 'हाँ, ऋष्छी तरह।'

'तो श्राच्छा होगा, यह काम मुक्तको ही करने दो, तुम्हें शायद उसपर दया श्रा जाय।'

'बहुत अञ्चा। पर यह याद रखो कि वह आदमो बड़ा भाग्वशाली है! कई बार मौत के मुँह से बचकर निकला है। क्या आश्चर्य है कि तुमको भी उसपर दया आ बाय। इसकिए तुम प्रतिज्ञा करो कि उसे बरूर जहन्तुम पहुँचाओंगे।

'मैं दुर्गा की शपथ खाकर कहता हूँ कि उस आदमी को अवश्य मारूँगा। 'बस, तो हम दोनों मिलकर कार्य सिद्ध कर लेंगे। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर इद रहोगे न ?'

'क्यों ? क्या मैं सिपाही नहीं हूँ । एक बार जो प्रतिशा की, समभ्त लो कि वह पूरी करूँगा, चाहे इसमें अपनी जान ही क्यों न चली जाय।'

'सब श्रवस्थाश्रों में ?'

'हाँ, सब ग्रवस्थाश्रों में।'

'यदि वह तुम्हारा कोई वन्धु हो तो ?'

पृथ्वीिंह ने धर्मिंह को विचारपूर्वक देखकर कहा—कोई बंधु हो तो ? धर्मिंह — हाँ, सम्भव है, कि तुम्हारा कोई नातेदार हो।

पृथ्वीसिंह ने कहा - ( जोशा में ) कोई हो, यदि मेरा माई भी हो, तो भी जीता चुनवा दूँ।

धर्मसिंह घोड़े से उतर पड़े ! उनका चेहरा उतरा हुआ था और आठ काँप रहे थे । उन्होंने कमर से तेगा खोलकर जमीन पर रख दिया और पृथ्वीसिंह को ललकारकर कहा — पृथ्वीसिंह तैयार हो जाओ । वह दुष्ट मिल गया । पृथ्वीसिंह ने, चौंककर इधर-उधर देखा तो धर्मसिंह के सिवाय और कोई दिखाई न दिया।

धर्मसिंह-तेगा खींचो ।

पृथ्वीसिंइ—मैंने उसे नहीं देखा।

धर्मसिंह वह तुम्हारे सामने खड़ा है। वह दुष्ट कुकमीं धर्मसिंह ही है। पृथ्वीसिंह—( घवराकर ) ऐ तुम!—मैं—

धर्मसिंह - राजपूत, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो।

इतना सुनते ही पृथ्वींसिंह ने विजली की तरह कमर से टेगा खींच लिया श्रीर उसे घर्मसिंह के सीने में जुमा दिया। मूठ तक तेगा जुम गया। खून का कव्वारा बह निकला। घर्मसिंह ज़मीन पर गिरकर घीरे से बोले — पृथ्वीसिंह, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ। तुम सच्चे वीर हो। तुमने पुरुप का कर्तव्य पुरुष की भाँति पालन किया।

पृथ्वीसिंह यह सुनकर जमीन पर बैठ गये श्रीर रोने लगे।

y

श्रव राजनिदनी सती होने जा रही है। उसने सोलड़ों शृंगार किये हैं श्रीर माँग मोतियों से भरवाई है। कलाई में सोहाग का कंगन है पैरों में महावर लगाया है श्रीर लाल चुनरी श्रोढ़ी है। उसके श्रंग से सुगन्धि उड़ रही है, क्योंकि वह श्राज सती होने जाती है।

राजनिदनी का चेहा सूर्य की मॉित प्रकाशमान है! उसकी श्रोर देखने से श्रॉलों में चकाचौंध लग जाती है। भेम-मद से उसका रोयां-रोयां मस्त हो गया है, उसकी श्रॉलों से श्रलोंकिक प्रकाश निकल रहा है। वह श्राज स्वर्ग की देवी जान पड़ती है। उसकी चाल बड़ी मदमाती है। वह श्रपने प्यारे पित का सिर श्रपनी गोद में सेती है, श्रीर उस चिता में बैठ जाती है जो चन्दन, खस श्रादि से बनाई गई है।

सारे नगर के लोग यह दश्य देखने के लिए उमड़े चले आते हैं। बाजे बन रहे हैं, फूलों की वृष्टि हो रही है। सती चिता में बैठ चुकी थी कि इतने में कुँवर पृथ्वीसिंह आये और हाथ बोड़कर बोले —महारानी, मेरा आपराघ चमा करो।

सती ने उत्तर दिया — इमा नहीं हो सकता । तुमने एक नौजवान राजपूत की जान ली है, तुम भी जवानी में मारे जास्रोगे ।

सती के वचन कभी भूठे हुए हैं ? एकाएक चिता में श्राग लग गई। जय-जयकार के शब्द गूँजने लगे। सती का मुख श्राग में यों चमकता था; जैसे सबेरे की ललाई में सूर्य चमकता है। थोड़ी देर में वहाँ राख के ढेर के सिवा श्रीर कुछ न रहा।

इस सती के मन में कैसा सत था! परसों जब उसने त्रबविलासिनी को

िक फिक कर घर्मिं हं के सामने जाते देखा था, उसी समय से उसके दिल में संदेह हो गया था। पर जब रात को उसने देखा कि मेरा पित इसी स्त्री के सामने दुखिया की तरह बैठा हुआ है, तब वह सन्देह निश्चय की सीमा तक पहुँच गया और यही निश्चय अपने साथ सत सेता आया था। सबेरे जब धर्मिंसह उठे तब राजनन्दिनी ने कहा था कि मैं जजविलासिनी के शत्रु का सिर चाहती हूँ, तुर्वें लाना होगा ही और ऐसा हुआ। अपने सती होने के सब कारण राजनन्दिनी ने जान कुमार ही यो, क्योंकि उसके मन में सत था। पाप की आग कैसी तेज होती है ? एक पाप ने कितनी जानें ली ? राजवंश के दो राजकुमार और दो कुमारियाँ देखते-देखते इस अग्निकुणड में स्वाहा हो गई। सती का वचन सच हुआ। सात ही सताह के भीतर पृथ्वीसिंह दिल्ली में कत्ज किये गये और दुर्गा-कुमारी सती हो गई।

## जुगुनू की चमक

पंजाब के सिंह राजा रण्जीतसिंह संसार से चल चुके थे श्रीर राज्य के वे प्रतिष्ठित पुरुष जिनके द्वारा उसका उत्तम प्रवन्ध चल रहा था, परस्पर के द्वेष श्रीर श्रनवन के कारण मर मिटे थे। राजा रण्जीतसिंह का बनाया हुश्रा सुन्दर किन्तु खोखला भवन श्रव नष्ट हो चुका था। कुँवर दिलीपसिंह श्रव इंग्लैंड में थे श्रीर रानी चन्द्रकुँवरि चुनार के दुर्ग में। रानीचन्द्रकुँवरि ने विनष्ट होते हुए राज्य को बहुत सँभालना चाहा, किन्तु शासन-प्रणाली न जानती थी श्रीर कूटनीति ईंग्यों की श्राग भड़काने के सिवा श्रीर क्या करती ?

रात के बारह बज चुके थे। रानी चन्द्रकुँवरि श्रापने निवास भवन के ऊपर छुत पर खड़ी गंगा की श्रोर देख रही थी श्रीर सोचती थी—लहरें क्यों इस प्रकार स्वतन्त्र हैं ? उन्होंने कितने गाँव श्रीर नगर डुबाये हैं, कितने जीव-जन्तु तथा द्रव्य निगल गई हैं; किन्तु फिर भी वे स्वतन्त्र हैं। कोई उन्हें बन्द नहीं करता। इसीलिए न कि वे बन्द नहीं रह सकतीं ? वे गरजेंगी, बल खार्येगी—श्रीर बाँच के ऊपर चढ़कर उसे नष्ट कर देंगी, श्रापने जोर से उसे बहा के जायेंगी।

यह सोचते-विचारते रानी गादों पर लेट गई। उसकी आँखों के सामने पूर्वावस्था की स्मृतियाँ मनोहर स्वप्न की भाँति आने लगीं। कभी उसकी भाँह की मरोड़ तलवार से भी अधिक तीत्र थी और उसकी मुसकराहट वसन्त की सुगन्धित समीर से भी अधिक प्राग्-पोषक; किन्तु हाय, अब इनकी शक्ति हीनावस्था को पहुँच गई। रोवें तो अपने को सुनाने के लिए, हँसे तो अपने को बहलाने के लिए। यदि विगड़े तो किसी का क्या बिगाइ सकती है और प्रक्र हो तो किसी का क्या बना सकती है? रानी और बाँदी में कितना अन्तर है? रानी की आँखों से आँसू की बूँदे भरने लगीं, को कभी विष से अधिक प्राग्-नाशक और अमृत से अधिक अनमोल थीं। वह इसी भाँति अकेली, निराश, कितनी बार रोई, बब कि आकाश के तारों के सिवा और कोई देखनेवाला न था।

२

इसी प्रकार रोते-रोते रानी की श्राँखें लग गईं। उसका प्यारा, कलें का टुकड़ा कुँवर दिलीपिस्, जिसमें उसके प्राण्य बसते थे, उदास मुख श्राकर खड़ा हो गया। जैसे गाय दिन-भर जंगलों में रहने के पश्चात् स्वन्ध्या को घर श्राती है श्रीर श्रपने बछुड़े को देखते ही प्रेम श्रीर उमंग से मववाली होकर स्तनों में दूध भरे, पूँछ उठाये, दौड़ती है, उसी भाँति चन्द्रकुँविर श्रपने दोनों हाथ फैलाये श्रपने प्यारे कुँवर को छाती से लपटाने के लिए दौड़ी। परन्तु श्राँखें खुल गईं श्रीर जीवन की श्राधाश्रों की भाँति वह स्वप्न विनष्ट हो गया। रानी ने गंगा की श्रोर देखा, श्रीर कहा—मुक्ते भी श्रपने साथ लेती चलो। इसके बाद गनी तुरन्त छत से उतरी। कमरे में एक लालटेन जल गही थी। उसके उजेले में उसने एक मैली साड़ी पहनी, गहने उतार दिये, रहतों के एक छोटेन्से बक्स को श्रीर एक तीव कटार को कमर में रखा। जिस समय वह बाहर निकली, नैराश्य-पूर्ण साहस की मूर्ति थी।

सन्तरी ने पुकास । रानी ने उत्तर दिया-मीं हूँ भंगी।

'गंगाजल लाऊँगी। सुगही टूट गई है, रानीजी पानी माँग रही हैं।' सन्तरी कुछ समीप आकर बोला - चल, में भी तेरे साथ चलता हूँ, जरा हक जा।

भंगी बोली—मेरे साथ मत भात्रो । रानी कोठे पर हैं । देख लेंगी। मन्तरी को घोखा देकर चन्द्रकुँविर गुप्त द्वार से होती हुई श्रन्धेरे में कॉटों से उलभती, चट्टानों से टकराती, गंगा के किनारे जा पहुँची।

रात क्राधी से क्रिधिक जा चुकी थी। गंगाजी में संतोषप्रदायिनीं शान्ति विराज रही थी। तरेंगे तारों को गोद में लिये सो रही थीं। चारों क्रोर सन्नाटा था।

रानी नदी के किनारे-किनारे चली काती थी और मुझ-मुझकर पीक्के देखती थी। एकाएक एक डोंगी खूँटे से बँची हुई देख पड़ी। रानी ने उसे ध्यान से देखा तो मल्लाइ सोया हुआ। था। उसे जगाना काल को जगाना था। वह तुरन्त रस्सी खोलकर नाव पर सवार हो गई। नाव धीरे-धीरे धार के सहारे चलने कगी, शोक और ब्रन्धकार-मय स्वप्न की भाँति जो ध्यान की तरंगों के साथ वहा चला जाता हो। नाव के हिलने से मलाह चौंककर उठ वैठा। ब्राँखें मलते-मलते उसने सामने देखा तो पटरे पर एक स्त्री हाथ में डाँड लिये वैठी है। घवराकर पूछा—तें कीन है रे ? नाव कहाँ लिये जात है ? रानी हँस पड़ी। भय के अन्त को स.हस कहते हैं। बोकी—सच बताऊँ या भूठ ?

मल्लाह कुछ भयभीत सा होकर बोला-सच बताया जाय।

रानी बोली — अञ्झा तो सुनो । मैं लाहीर की रानी चन्द्रकुँविर हूँ। इसी किले में कैदी थी। आज भागी जाती हूँ। मुक्ते जल्दी बनारस पहुँचा है। तुक्ते निहाल कर दूँगी और यदि शरारत करेगा तो देल, इस कटार से सिर काट दूँगी। सबेरा होने से पहले मुक्ते बनारस पहुँचना चाहिए।

यह धमकी काम कर गईं। मल्लाह ने विनीति भाव से अपना कम्बल विद्धा दिया श्रीर तेजी से डॉइ चलाने लगा। किनारे के वृत्त श्रीर उपपर जगमगाते हुए तारे साथ-साथ दौड़ने लगे।

3

प्रातःकाल चुनार के दुर्ग में प्रत्येक मनुष्य ऋचिन्भित और व्याकुल था। सन्तरी, चौकीदार और लॉडियाँ सब सिर नीचे किये दुर्ग के स्वामी के सामने उपस्थित थे। श्रन्वेषण हो रहा था; परन्तु कुछ पता न चलता था।

उधर रानी बनारस पहुँची । परन्तु वहाँ पहले से ही पुलिस श्रीर सेना का जाल बिछा हुश्रा था। नगर के नाके बन्द थे। रानी का पता लगानेवाले के लिए एक बहुमूल्य पारितोषिक की सूचना दी गईंथी।

बन्दीगृह से निकलकर रानी को जात हो गया कि वह और हुए कारागार में है। दुर्ग में प्रत्येक मनुष्य उसका आजाकारी था। दुर्ग का स्वामी भी उसे सम्मान की हृष्टि से देखता था। किन्तु आज स्वतन्त्र होकर भी उसके खोठ बन्द थे। उसे सभी स्थानों में शत्रु देख पड़ते थे। पंखरहित पच्ची को विजरे के कोने में ही सुख है।

पुलिस के अप्रतसर प्रत्येक आने-भानेवालों की ध्यान से देखते थे, किन्तु उस भिखारिनी की भोर किसी का ध्यान नहीं जाता था, को एक फटी हुई साड़ी पहने यात्रियों के पीछे-पीछे धीरे-धीरे सिर मुकाये गङ्गा की ओर चली आ रहो

है। न वह चौंकती है, न हिचकती है, न घबराती है। इस भिखारिनी की नसों में रानी का रक्त है।

यहाँ से भिखारिनी ने ऋयोध्या की सह ली। वह दिन-भर विकट मार्गों में चलती, ऋौर रात को किसी सुनसान स्थान पर लेट रहती थी। मुख पीला पड़ गया था। पैरों में छाले थे। फूल-सा बदन कुम्हला गया था।

वह प्रायः गाँव में लाहीर की रानी के चरचे सुनती। कभी-कभी पुलिस के आपादमी भी उसे रानी की टोह में दत्तिचत्त देख पड़ते। उन्हें देखते ही भिखा-रिनी के हृदय में सोई हुई रानी जाग उठती। वह आँखें उठाकर उन्हें घृणा की दृष्टि से देखती और शोक तथा कोघ से उसकी आँखें जलने लगती। एक दिन अयोध्या के समीप पहुँचकर रानी एक वृद्ध के नीचे बैठी हुई थी। उसने कमर से कटार निकालकर सामने रख दी थी। वह सोच रही थी कि कहाँ जाऊँ? मेरी यात्रा का अन्त कहाँ है ? क्या इस संसार में अब मेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं है ? वहाँ से थोड़ी दूर पर आमों का एक बहुत बड़ा बाग था। उसमें बड़े-बड़े डेरे और तम्बू गड़े हुए थे। कई एक सन्तरी चमकीली वर्दियाँ पहने टहल रहे थे, कई घोड़े बंधे हुए थे। रानी ने इस राजमी ठाट-बाट को शोक की दृष्टि से देखा। एक बार वह भी काश्मीर गई थी। उसका पड़ाव इससे कहीं बढ़-कर था।

बैठे-बैठे सन्ध्या हो गई। रानी ने वहीं रात काटना निश्चय किया। इतने में एक बूढ़ा मनुष्य टइलता हुआ आया और उसके समीर खड़ा हो गया। ऐंटी हुई दाढ़ी थी, शारीर में सटा हुआ चयकन था, कमर में तलवार लटक रही थी। इस मनुष्य को देखते ही रानी ने तुरन्त कटार उठाकर कमर में खोंस ली। सिपाही ने उसे तीव दृष्टि से देखकर पूछा —बेटी, कहां से आती हो है

रानी ने कहा — बहुत दूर से।

'कहाँ जाश्रोगी !'

'यह नहीं कह सकती, बहुत दूर।'

सिपाही ने रानी की त्र्योर फिर ध्यान से देखा त्र्यौरे कहा—ज़रा त्र्यपनी कटार मुक्ते दिखाश्रो। रानी कटार सँभालकर खड़ी हो गई त्र्योर तीव स्वर से बोली— मित्र हो या शत्रु ? टाकुर ने कहा—मित्र। सिपाही के बातचीत करने के ढंग और चें इरे में कुछ ऐसी विलद्धणता थी जिससे रानी को विवश होकर विश्वास करना पड़ा।

वह बोली-विश्वासघात न करना । यह देखो ।

ठाकुर ने कटार हाथ में ली। उसकी उलट-पलटकर देखा श्रीर बड़े नम्र भाव से उसे श्राँखों से लगाया। तब रानी के श्रागे विनीत भाव से सिर कुकाकर वह बोला—महारानी चन्द्रकुँवरि ?

रानी ने करण स्वर से कहा—नहीं, ऋनाथ भिखारिनी । तुम कौन हो ? सिवाही ने उत्तर दिया—ऋ।पका एक सेवक!

रानी ने उसकी आरे निराश दृष्टि से देखा और कहा — दुर्माग्य के खिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं।

सिपाही ने कहा----महारानीजी, ऐसा न कहिए । पंजाब के सिंह की महाराती के वचन पर श्रव भी सैकड़ों सिर फ़ुक सकते हैं। देश में ऐसे लोग वर्तमान हैं जिन्होंने श्रापका नमक खाया है श्रोर उसे भूले नहीं हैं।

रानी — श्रव इसकी इच्छा नहीं। केवल एक शान्त स्थान चाहती हूँ, जहाँ पर एक कुटी के सिवा श्रीर कुछ न हो।

सिवाही — ऐसा स्थान पहाड़ों में ही मिल मकता है। हिमालय की गोद में चिलए, वहीं आप उपद्रव से बच सकती हैं।

रानी ( श्राश्चर्य से )—शत्रृष्ट्रों में जाऊं ? नैपात्त कव हमारा मित्र रहा है ? सिपाही—राणा जंगवहादुर हढ़ प्रतिश्च राजपूत हैं !

रानी — किन्तु वही जंगवहादुर तो हैं जो ग्रामी-श्रमी हमारे विरुद्ध लार्ड डल-होजी को सहायता देने पर उद्या था।

सिपाही (कुछ लिजित सा होकर)—तब श्राप महारानी चन्द्रकुँविर थीं, श्राज श्राम भिखारिनी हैं। ऐश्वर्य के द्वेषी श्रीर रात्रु चारों श्रीर होते हैं। लोग बलती हुई श्राम को पानी से बुक्ताते हैं, पर राख माथे पर चढ़ाई जाती है। श्राप जरा भीसोच-विचार न करें नैपाल में श्रभी धर्म का लोग नहीं हुशा है। श्राप भ्यत्याम करें श्रीर चलें, देखिए वह श्रापको किस माँति निर श्रीर श्राँखों पर विठाता है।

रानी ने रात इसी बृद्ध की छाया में काटी। सिपाही भी वहीं सोया। प्रातः काल वहाँ दो तीव्रगामी घोड़े देख पड़े। एक पर सिपाही सवार या ऋौर दूसरे

पर एक श्रत्यन्त रूपवान् युवक । यह रानी चन्द्रकुँविर यी, को श्रपने रज्ञा-स्थान की खोज में नैपाल काती थी । कुछ देर पीछे रात्री ने पूछा —यह पड़ाव किसका है ? सिपाही ने कहा — राणा जंगबहादुर का । वे तीर्थयात्रा करने श्राये हैं; किन्तु हमसे पहले पहुँच जायँगे ।

रानी—तुमने उनसे मुक्ते यहीं स्थों न मिला दिया। उनका हार्दिक भाव प्रकट हो जाता।

सिपाइी—यहाँ उनसे मिलना ऋसम्भव था। ऋाप जासूनों की दृष्टि से न बच सकतीं।

उस समय यात्रा करना प्राण को ऋपंण कर देना था। दोनों यात्रियों को अनेकों बार डाकुओं का सामना करना पड़ा। उस समय रानी की वीरता, उसका युद्ध-कौशल तथा फुर्ती देखकर बूड़ा सिपाही दाँतों तले ऋँगुकी दबाता था। कभी उनकी तलवार काम कर जाती ऋौर कभी घोड़े की तेज चाल।

यात्रा बड़ी लम्बी थी। जेठ का महीना मार्ग में ही समाप्त हो गया। वर्षा ऋतु ऋाई। ऋाकाश में मेघ-माला छाने लगी। सूखी नदियाँ उतरा चलीं। पहाड़ी नाले गरजने लगे। न नदियाँ में नाव, न नालों पर घाट, किन्तु घोड़े सघे हुए थे। स्वयं पानी में उतर जाते और डूबते उतराते, बहते, भँवर खाते पार जा पहुँचते। एक बार बिच्छू ने कछुए की पीठ पर नदी की यात्रा की थी। यह यात्रा उससे कम भयानक न थी।

कहीं ऊँचे ऊँचे साखू श्रीर महुए के जंगल ये श्रीर कहीं हरे-भरे जामुन के बन। उनकी गोद में हाथियों श्रीर हिरनों के भुंड क्लोलों कर रहे थे। घान की क्यारियाँ पानी से भरी हुई थीं। किसानों की स्त्रियाँ घान रोपती थीं श्रीर सुहावने गीत गाती थीं। कहीं उन मनोहारी ध्वनियों के बीच में, खेत की मेड़ों पर छाते की छाया में बैठे हुए ज़मीदारों के कठोर शब्द सुनाई देते थे।

इसी प्रकार यात्रा के कष्ट सहते, ऋनेकानेक विचित्र दृश्य देखते दोनों यात्री तराई पार करके नैपाल की भूमि में प्रविष्ट हुए ।

¥

प्रातःकाल का सुद्दावना समय था । नैपाल के महाराजा सुरेन्द विक्रमसिंह का दरनार सजा हुआ। था। राज्य के प्रतिष्ठित मंत्री आपने-श्रपने स्थान पर बैठे हुए थे। नैपाल ने एक बड़ी लड़ाई के पश्चात् तिज्यत पर विजय पाई थी। इस समय सिंघ की शातों पर विवाद छिड़ा था। कोई युद्ध ज्यय का इच्छुक था, कोई राज्य-विस्तार का। कोई कोई महाशय वार्षिक कर पर जोर दे रहे थे। केवल राणा जंगबहाहुर के आने की देर थी। वे कई महीनों के देशाटन के सक्षात् आज ही रात को लौटे थे और यह प्रसंग, जो उन्हीं के आगमन की प्रतीद्धा कर रहा था, अब मंत्रि-सभा में उपस्थित किया गया था। तिज्बत के यात्री, आशा और भय की दशा में, प्रधान मंत्री के मुख से अन्तिम निर्णय सुनने को उत्सुक हो रहे थे। नियत समय पर चो गदार ने राणा के आगमन की स्चना दी। दरबार के लोग उन्हें सम्मान देने के लिए खड़े हो गये। महाराज को प्रणाम करने के पश्चात् वे अपने सुसज्जित आसन पर बैठ गये। महाराज ने कहा—राणाजी, आप सिन्ध के लिए कीन प्रस्ताव करना चाहते थे !

राणा ने नम्र भाव से कहा — मेरी अल्प बुद्धि में तो इस समय कठोरता का व्यवहार करना अनुचित है। शोकाकुल शत्रु के साथ दयाज्ञुता का आचरण करना सर्वदा हमारा उद्देश्य रहा है। क्या इस अवसर पर त्वार्थ के मोह में इम अपने बहुमूल्य उद्देश्य को भूल जायँगे १ इम ऐसी सन्बि चाहते हैं जो इमारे हुदय को एक कर दे। यदि तिब्बत का दरबार हमें व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान करने को किटबद्ध हो, तो इम सन्धि करने के लिए सर्वथा उद्यत हैं।

मंत्रि-मंडल में विवाद श्रारम्भ हुआ। सबकी सम्मति इस दयालुता के श्रमुसार न थी, किन्तु महाराज ने राखा का समर्थन किया। यद्यपि श्रिकांश सदस्यों को शत्रु के साथ ऐसी नरमी पसन्द न थी, तथापि महाराज के विपद्ध में बोलने का किसी को साहस न हुआ।

यात्रियों के चले जाने के पश्चात् राणा जंगबहादुर ने खड़े होकर कहा— सभा के उपस्थित सज्जनों, आज नैपाल के इतिहास में एक नई घटना होनेवाली है, जिसे मैं आप की जातीय नीतिमत्ता की परीचा समभता हूँ। इसमें सफल होना आपके ही कर्तव्य पर निर्भर है। आज राज-सभा में आते समय सुके यह आवेदनपत्र मिला है, जिसे मैं आप सज्जनों की सेवा में उपस्थित करता हूँ। निवेदक ने तुलसीदास की केवल यह चौपाई लिख दी है।

## "श्रापत-काल परिवार चारी। धीरज धर्म मित्र श्रुरु नारी।।"

महाराज ने पूछा - यह पत्र किसने भेजा है ? 'एक भिखारिनी ने।'

'भिखारिनी कौन है ?

'महारानी चन्द्रकुँवरि।'

कड़बड़ खत्री ने आश्चर्य से पूछा—जो हमारी मित्र अंगरेज सरकार के विरुद्ध होकर भाग आई हैं ?

राणा जंगबहादुर ने लिजित होकर कहा—जी हाँ। यद्यपि हम इसी विचार को दूसरे शब्दों में प्रकट कर सकते हैं।

कड़बड़ खत्री—श्रॅगरेजों से हमारी मित्रता है श्रीर मित्र के रातु की सहा यता करना मित्रता की नीति के विरुद्ध है।

जनरल शमशेरवहादुर—ऐसी दशा में इस बात का भय है कि ग्रॅगरेजी सरकार से इमारे सम्बन्ध ट्रट न जायँ।

राजकुमार रणवीरसिंह — इम वह मानते हैं कि श्रितिथि सत्कार हमारा धर्म है; किन्तु उसी समय तक जब तक कि हमारे मित्रों को हमारी श्रोर से शंका करने का श्रवसर न मिले।

इस प्रसंग पर यहाँ तक मत-भेद तथा वाद-विवाद हुआ कि एक शोर-सा मच गया और कई प्रधान यह कहते हुए सुनाई दिये कि महारानी का इस समय आना देश के लिए कदापि मगलकारी नहीं हो सकता।

तब रागा जंगबहादुर उठे। उनका मुख लाल हो गया या। उनका सिंदि-चार कोध पर श्रिधिकार जमाने के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहा था। वे बोलें — भाइयों, यदि इस समय मेरी बार्ते ग्राप लोगों को श्रत्यन्त कड़ी जान पड़ें तो मुक्ते ज्ञमा कीजिएगा, क्योंकि श्रव मुक्तमें श्रिधिक श्रवण करने की शिक्त नहीं है। श्रपनी जातीय साहस हीनसा का यह लज्जाजनक दृश्य श्रव मुक्तसे नहीं देखा जाता। यदि नेपाल के दरबार में इतना भी साइस नहीं कि वह श्रातिथि-सत्कार श्रोर सहायता की नीति को निभा सके तो मैं इस घटना के सम्बन्ध में सब प्रकार का भार श्रपने ऊपर लेता हूँ । दरबार ऋपने को इस विषय में निर्दोष समके ऋौर इसकी सर्व-साधारण में घोषणा कर दे।

कड़बड़ खत्री गर्म होकर बोले—केवल यह घोषणा देश को भय से रिल्त नहीं कर सकती।

राणा जंगबहादुर ने कोघ से श्रोठ चन्ना लिया, किन्तु सँमलकर कहा— देश का शामन भार श्रपने उत्तर लेनेवालों की ऐसी श्रवस्थाएँ श्रानिवार्य हैं। इम उन नियमों से, जिन्हें पालन करना हमारा कर्तव्य है, मुँह नहीं मोड़ सकते। श्रपनी शरण में श्राये हुश्रों का हाथ पकड़ना —उनकी रक्षा करना राजपूतों ना धर्म है। हमारे पूर्व पुरुष सदा इस नियम पर—धर्म पर प्राण देने की उद्यत रहते थे। श्रपने माने हुए धर्म की तोड़ना एक स्वतंत्र जाति के लिए लज्जास्य है। श्रंगरेज हमारे भित्र हैं श्रीर श्रत्यन्त हर्ष का विषय है कि बुद्धिशाली मित्र हैं। महारानी चंद्र कुँविर को श्रपनी दृष्टि में रखने से उनका उद्देश्य केवल यह था कि उपद्रवी लोगों के गिरोह का कोई केन्द्र शेष न रहे। यदि उनका यह उद्देश मंग न हो तो, हमारी श्रोर से शंका होने का न उन्हें कोई श्रवसर है श्रीर न हमें उनसे लिजत होने की कोई श्रावश्यकता।

कड़बड़---महारानी चन्द्रकुँविर यहाँ किस प्रयोजन से ऋाई हैं ?

राणा जंगबहादुर—केवल एक शान्ति-प्रिय सुख-स्थान की लोज में, जहाँ उन्हें श्रामी तुरवस्था की चिन्ता से मुक्त होने का श्रावस मिलें। वह ऐश्वयशाली रानी जो रंगमहलों में सुख विलास करती थी, जिसे फूलों की सेज पर भी चैन न मिलता था—श्राज सैकड़ों कोस से श्रानेक प्रकार के कष्ट सहन करती, नदी-नाले, पहाइ-जंगल छानती यहाँ केवल एक रिच्चत स्थान की लोच में श्राई है। उमड़ी हुई निद्याँ श्रीर उबलते हुए नाले, बरसात के दिन। इन दुःखों को श्राप लोग जानते हैं। श्रीर यह सब उसी एक रिच्चत स्थान के लिए—उसी एक भूमि के दुकड़े की श्राशा में। किन्तु हम ऐसे स्थान-हीन हैं कि उनकी यह श्रामिलाधा भी पूरी नहीं कर सकते। उचित तो यह था कि उतनी सी भूमि के बदले हम श्रपना हृदय फैला देते। सोचिए, कितने श्रामिनान की बात है कि एक श्रापदा में फँसी हुई रानी श्रामने दुःख के दिनों में जिस देश को याद करती है यह वही पवित्र देश है। महारानी चॅदकुँविर को हमारे इस श्रामव्यद स्थान पर—हमारो शरणा-

गतों की रहा पर पूरा भरोसा था श्रीर वही विश्वास उन्हें यहाँ तक लाया है ! इसी आशा पर कि पशुपतिनाथ की शरण में मुक्त को शान्त मिलेगी, वह यहाँ तक श्राई हैं। श्रापको अधिकार है चाहे उनकी श्राशा पूर्ण करें वा उसे धूल में मिला दें। चाहे रह्मणता के—शरणागतों के साथ सदाचरण के—नियमों को निभाकर इतिहास के पृष्ठों पर श्रपना नाम छोड़ जायँ, या जातीयता तथा सदाचार- सम्बन्धी नियमों को मिटाकर स्वयं श्रपने को पतित समर्भें। मुक्ते विश्वास नहीं है कि यहाँ एक भी मनुष्य ऐसा निरिभमान है कि को इस श्रवसर पर शरणागत- पालन धर्म को विस्मृत करके श्रपना सिर ऊँचा कर सके। श्रव में श्रापके श्रन्तिम निपटारे की प्रतीक्षा करता हूँ। कि ए, श्राप श्रपनी जाति श्रीर देश का नाम उज्य्वल करेंगे या सर्वदा के लिए श्रपने माथे पर श्रपथश का टीका लगायँगे ?

राजकुमार ने उमंग से कहा—हम महारानी के चरणों तके श्राँखें विद्धायेंगे। कसान विकमिंह बोले—हम राजपूत हैं श्रौर श्रपने धर्म का निर्वाह करेंगे। जनरल वनवीरिंह —हम उनको ऐसी धूमधाम से लायेंगे कि संसार चिकत हो बायगा।

राणा जंगबहादुर ने कहा —मैं श्रपने मित्र कड़बड़ खत्री के मुख से उनका फैसला सुनना चाहता हूँ।

कड़बढ़ खत्री एक प्रभावशाली पुरुष थे, त्रौर मंत्रिमगडल में वे रागा। जंग-बहादुर की विरुद्ध मगडली के प्रधान थे। वे लज्बा भरे शब्दों में बोले—यद्यपि मैं महारानी के श्रागमन को भयरहित नहीं समभता, किन्तु इस श्रवसर पर हमारा धर्म यही है कि इम महारानी को श्राश्रय दें। धर्म से मुँह मोड़ना किसी जाति के लिए मान का कारण नहीं हो सकता।

कई ध्वनियों ने उमंग भरे शब्दों में इस प्रसंग का समर्थन किया। महाराज सुरेन्द्रविक्रमसिंह के इस निपटारे पर बचाई देता हूँ। तुमने जाति का नाम रख लिया। पशुपति इस उत्तम कार्य्य में तुम्हारी सहायता करें।

सभा विसर्जित हुई । दुर्ग से तोर्पे छूटने लगीं। नगर भर में खबर गूँ ज उठी कि पंजाब की महारानी चन्द्रकुँबरि का शुभागमन हुआ है। जनरल रणवीरसिंह श्रीर जनरल समरधीरसिंह बहादुर ५०००० सेना के साथ महारानी की श्रगवानी के लिए चले।

श्रुतिथि-भवन की सजावट होने लगी। बाज़ार श्रुनेक भाँति की उत्तम साम-प्रियों से सज गये।

ऐश्वर्यं की प्रतिष्ठा व सम्मान सब कहीं होता है, किन्तु किसी ने भिखारिनी का ऐसा सम्मान देखा है ! सेनाएँ बैंड बजाती और पताका फहराती हुई एक उमड़ी नदी की भाँति चली जाती थीं। सारे नगर में आनन्द ही आनन्द था। दोनों और सुन्दर बस्लाभूषणों से सजे दर्शकों का समूह खड़ा था। सेना के कमां हर आगे-आगे घोड़ों पर सवार थे। सबके आगे राणा जंगवहाहुर जातीय अभिमान के मद में लीन, अपने सुवर्णखचित होदे में बैठे हुए थे। यह उदारता का एक पवित्र दृश्य था। धर्मशाला के द्वार पर यह जुलूस दका। राणा हाथी से उतरे। महारानी चंद्रकुँवरि कोठरी से बाहर निकल आईं। राणा ने कुककर वन्दना की। रानी उनकी और आश्चर्य से देखने लगीं। यह वही उनका मित्र बूढ़ा सिगाही था।

श्रांखें भर श्राईं। मुक्कराईं। खिले हुए फूल पर से श्रोस की बूँदें टपकी। रानी बोली—मेरे बूढ़े ठाकुंग, मेरी नाव पार लगानेवाले, किस मॉति तुम्हारा गुणा गाऊँ?

राणा ने सिर क्कुकाकर कहा—श्रापके चरणारिवन्द से हमारे भाग्य उदय हो गये।

•

नैपाल की राजसभा ने पत्नीस इजार इपये से महारानी के लिए उत्तम भवन बनवा दिया और उनके लिए दस हजार रूपया मासिक नियत कर दिया। वह भवन आज तक वर्तमान है और नैपाल की शरणागतप्रियता तथा प्रण्पालन-तत्ररता का स्मारक है। पंजाब की रानी को लोग आज तक याद

करते हैं।

यह वह सीढ़ी है जिससे जातियाँ यश के सुनहते शिखर पर पहुँचती हैं। ये ही घटनाएँ हैं जिनसे जातीय इतिहास प्रकाश और महत्त्व की प्राप्त होता है।

पोलिटिकल रेजीडेंट ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट की। इस बात की शंका थी कि गवर्नमेंट स्त्राफ् इरिडया स्त्रोर नैपाल के बीच कुछ खिंचाव हो बाय। किन्द्र

गवर्नमेंट को राणा जंगबहादुर पर पूर्ण विश्वास था श्रीर जब नैपाल की राजसभा ने विश्वास श्रीर सन्तोष दिलाया कि महारानी चन्द्रकुँवरि को किसी रात्रुभाव का श्रवसर न दिया जायगा, तो भारत सरकार को भी सन्तोष हो गया। इस घटना को भारतीय इतिहास की श्रॅंचेरी रात में 'जुगुनूकी चमक' कहना चाहिए।

## धोखा

۶

सतीकुराड में लिले हुए कमल वसन्त के घीमे-घीमे भों को से लहरा रहे ये और प्रातःकाल की मन्द-मन्द सुनहरी किरणें उनसे मिल-मिलकर मुसकराती थीं। राजकुमारी प्रभा कुराड के किनारे हरी-हरी घास पर खड़ी सुन्दर पिल्यों का कलरव सुन रही थी। उसका कनक-वर्ण तन हन्हीं फूजों की भाँति दमक रहा था। मानो प्रभात की साल्वात् सौम्य मूर्ति है, जो भगवान् ऋंशुमाली के किरणकरें द्वारा निर्मित हुई थी।

प्रभा ने मौलसिशी के वृत्त् पर बैठी हुई एक श्यामा की स्रोर देखकर कहा—मेरा जी चाहता है कि मैं भी एक चिड़िया होती।

उसभी सहेली उमा ने मुसकराकर पूळा-यह क्यों ?

प्रभा ने कुराड की स्रोर ताकते हुए उत्तर दिया — वृज्ञ की हरी भरी डालियों पर बैठी हुई चहचहाती, मेरे कलस्व से सारा बाग़ गूँज उठता।

उमा ने छेड़कर कहा—नौगढ़ की रानी ऐसे कितने ही पित्यों का गाना जब चाहे सुन सकती है।

प्रभा ने संकुचित होकर कहा—मुफे नौगढ़ की रानी बनने की श्रिभिलाषा नहीं है। मेरे लिए किसी नदी का स्त्रसान किनारा चाहिए। एक बीखा श्रीर ऐसे ही सुन्दर सुहावने पित्त्यों की संगति। मधुर ध्विन में मेरे लिए सारे संसार का ऐश्वर्य भग हुआ है।

प्रभा का संगीत पर श्रापरिमित प्रेम था। वह बहुवा ऐसे ही सुख-स्वप्त देखा करती थी। उमा उत्तर देना ही चाहती थी कि इतने में बाहर से किसी के गाने की ग्रावाज़ श्राईं—

## कर गये थोड़े दिन की प्रीति।

प्रभा ने एकाग्र मन होकर सुना श्रीर श्रधीर हो कर कहा — बहिन, इस वाणी में जादू है। मुक्ते श्रव बिना सुने नहीं रहा जाता, इसे भीतर बुला लाश्रो। उसपर भी गीत का जादू असर कर रहा था । वह बोली—निःसन्देह ऐसा राग मैंने आज तक नहीं सुना, खिड़की खोलकर बुलाती हूँ।

थोड़ी देर में रागिया भीतर आया । सुन्दर सजीले बदन का नौजवान था । नंगे पैर, नंगे सिर, कन्धे पर एक मृगचर्म, शरीर पर एक गेइआ वस्न, हाथों में एक सितार । मुखारविन्द से तेज लिटक रहा था । उसने दबी हुई दृष्टि से दोनों कोमलॉंगी रमणियों को देखा और सिर सुकाकर बैठ गया ।

प्रभा ने भिभकती हुई आँखों से देखा और दृष्टि नीची कर ली । उमा ने कहा—योगीजी, हमारे बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए, हमको भी कोई पद सुनाकर कृतार्थ कीजिए।

योगी ने सिर भुकाकर उत्तर दिया—हम योगी लोग नारायण का भजन क-रते हैं। ऐसे-ऐसे दरबारों में हम भला क्या गा सकते हैं, पर श्रापकी इच्छा है तो सुनिए—

## कर गये थोड़े दिन की श्रीति । कहाँ वह श्रीति कहाँ यह बिछुरन, वहाँ मधुवन की रीति, कर गये थोड़े दिन की श्रीति।

बोगी का रसीला करण स्वर, सितार का सुमधुर निनाद, उसपर गीत का मा-धुर्य, प्रभा को बेसुध किये देता था। इसका रसज्ञ स्वभाव ऋौर उसका मधुर र-सीला गाना, ऋपूर्व संयोग था। जिस भाँति सितार की ध्वनि गगनमण्डल में प्रितध्वनित हो रही थी, उसी भाँति प्रभा के हृदय में लहरों की हिलोरें उठ रही थी। वे भावनाएँ को ऋब तक शान्त थीं, जाग पड़ी। हृदय सुख-स्वप्न देखने लगा। सतीकुण्ड के कमल तिलिस्म की परियाँ बन-बनकर मँडराते हुए भौरों से कर बोड़ सबल-नयन हो, कहते थे—

कर गये थोड़े दिन की प्रीति।

युर्ख ग्रीर हरी पत्तियों से लदी हुई डालियाँ सिर मुकाये चहकते हुए पित्तयों से रो-रोकर कहती थीं—

कर गये थोड़े दिन की प्रोति।

श्रीर राजकुमारी प्रभा का हृदय भी सितार की मस्तानी तान के साथ गूँ बता था— कर गये थोड़े दिन की प्रीति। 7

प्रभा बचीली के राव देवीचन्द की एकलौती कन्या थी राव पुराने विचारों के रईस थे। कृष्ण की उपासना में लवलीन रहते थे, इसलिए इनके दरबार में दूर-दूर के कलावन्त श्रौर गवेथे श्राया करते श्रौर इनाम-एकराम पाते थे। राव-साहब को गाने से प्रभ था, वे स्वयं भी इस विद्या में निपुण थे। यद्यपि श्रव वृद्धावस्था के कारण यह शक्ति निःशेष हो चली थी, पर फिर भी इस विद्या के गूढ़ तत्वों के पूर्ण जानकार थे। प्रभा बाल्य-काल से ही इनकी सोइबतों में बैठने लगी। कुछ तो पूर्व-जन्म का संस्कार श्रौर कुछ रात-दिन गाने की ही चर्चा श्रों जिसे भी इस फन में श्रनुरक्त कर दिया था। इस समय उसके सौंदर्य की खूब चर्चा थी। रावसाहब ने नीगढ़ के नवयुवक श्रौर सुशील राजा हरिश्चन्द्र से उसकी शादी तजवीज की थी। उभय पन्न में तैयारियाँ हो रही थीं। राजा हरिश्चन्द्र मेयो कालिज श्रजमेर के विद्यार्थी श्रौर नई रोशनी के भक्त थे। उनकी श्राकांचा थी कि उन्हें एक बार राजकुमारी प्रभा से साचात्कार होने श्रौर प्रमालाप करने का श्रवसर दिया जाये। किन्तु रावसाहब इस प्रथा को दूषित समकते थे।

प्रभा राजा इश्शिन्द्र के नवीन विचारों की चर्चा सुनकर इस संबंध से बहुत सन्तुष्ट न थी। पर जब से उसने इस प्रेममय युवा योगी का गाना सुना था, तब से तो वह उसी के ध्यान में डूबी रहती। उमा उसकी सहेली थी। इन दोनों के बीच कोई परदा न था, परन्तु इस भेद को प्रभा ने उससे भी गुत रखा। उमा उसके स्वभाव से परिचित थी, ताइ गई। परन्तु असने उपदेश करके इस अप्रिको भड़काना उचित न समका। उसने सोचा कि थोड़े दिनों में यह अप्रिजाप सानत हो जायगी। ऐसी लालसाओं का अतंत प्रायः इसी तरह हो जाया करता है। किन्तु उसका अनुमान ग़लत सिद्ध हुआ। योगी की वह मोहिनी मूर्ति कभी प्रभा की आँखों से न उतरती, उसका मधुर राग प्रतिच्या उसके कानों में गूँजा करता। उसी कुगड़ के किनारे वह सिर सुकाये सारे दिन बैठी रहती। करूपना में वही मधुर हृदयग्राहीराग सुनती और वही योगी की मनोहारियाी मूर्ति देखती। कभी-कभी उसे ऐसा भास होता कि बाहर से यह आवाज आ रही है। वह चौंक पढ़ती और तृष्या से प्रेरित होकर वाटिका की चहार-दीवार तक जाती

श्रीर वहाँ से निराश होकर लौट श्राती। फिर श्राप ही विचार करती—यह मेरी क्या दशा है! मुक्ते यह क्या हो गया है! मैं हिन्दू कन्या हूँ, माता-पिता जिसे सौंय दें, उसकी दासी बनकर रहन। मेरा धर्म है। मुक्ते तन मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। किसी श्रान्य पुरुष का ध्यान तक मन में लाना मेरे लिए पाप है। श्राह! यह कलुष्तित हृदय लेकर मैं किस मुँह से पित के पास जाऊँगी! इन कानों से क्योंकर अग्राय की बातें सुन सकूँगी जो मेरे लिए व्यंग से भी श्रिष्ठिक कर्ण-कटु होंगी! इन पापी नेत्रों से वह प्यारी-प्यारी चितवन कैसे देख सकूँगी जो मेरे लिए वज्र से भी हृदय-मेरी होगी! इस गलें में वे मृदुल प्रेम-बाहु पड़ेंगे जो लोह-दंड से भी श्रिष्ठिक भारी श्रीर कठोर होंगे। प्यारे तुम मेरे हृदय-मंदिर से निकल जात्रो। यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं? मेरा वश होता तो तुम्हें हृदय की सेज पर सुलाती। परन्तु मैं धर्म की रिस्तयों में बँधी हूँ।

इस तरह एक महीना बीत गया । ब्याह के दिन निकट आते जाते ये और प्रभा का कमल-सा मुख कुम्हलाया जाता था। कर्म-कभी विरह-वेदना एवं विचार विष्त्रव से व्याकुल होकर उसका चित्त चाहता कि सती कुएड की गोद में शान्ति लूँ। किन्तु रावसाइव इस शोक में जान ही दे देंगे, यह विचार कर वह रुक जाती। सोचती, मैं उनकी जीवन-सर्वस्व हूँ, मुक्त अभागिनी को उन्होंने किस लाड़ प्यार से पाला है; मैं ही उनके जीवन का ख्राधार ख्रीर ख्रन्तकाल की श्राशा हूँ। नहीं, यो प्राण देकर उनकी आशाशों की इत्यान करूँगी। मेरे हृदय पर चाहे जो बीते, उन्हें न कुढ़ाऊँगी । प्रभा का एक योगी गवैये के पीछे उन्मत्त हो जाना कुछ शोभा नहीं देता । योगी का गान तानसेन के गानों से भी स्रिधिक मनोहर क्यों न हो, पर एक राजकुमारी का उसके हाथों विक जाना हृदय की दुर्वलना प्रकट करता है। किन्तु रावसाइब के दरबार में विद्या की, शौर्य की, श्रीर वीरता से प्राण हवन करने की चर्चान थी। यहाँ तो रात-दिन राग रंग की धम र६ती थी। यहाँ इसी शास्त्र के ऋाचार्य प्रतिष्ठा के मसनद पर विराजित थे. त्रौर उन्हीं पर प्रशंसा के बहुमूल्य रत लुटाये जाते थे। प्रभा ने प्रारम्भ ही से इसी जल वायु का सेवन किया था श्रीर उसपर इनका गाढ़ा रंग चढ गया था। ऐसी ब्रवस्था में उसकी गान लिप्सा ने यदि भीषण रूप धारण कर लिया तो कोई स्त्राश्चर्य ही क्या है!

3

शादी बड़ी धूमधाम से हुईं। रावसाहब ने प्रभा को गक्को लगाकर विदा किया। प्रभा बहुत रोईं। उमा को वह किसी तरह छोड़ती न थी।

नौगढ़ एक बड़ी रियासत थी और राजा हरिश्चन्द्र के सुप्रवन्ध से उन्नति पर थी। प्रभा की सेवा के लिए दासियों की एक पूरी फ़ौज थी। उसके रहने के लिए वह आनन्द-भवन सजाया गया था जिसके बनाने में शिल्य-विशारदों ने अपूर्व कौशल का परिचय दिया था। श्रंगार-चतुराओं ने दुलहिन को ख़ूब सँबारा। रसीते राजासाहच अधरामृत के लिए विह्नल हो रहे थे। अन्तःपुर में गये। प्रभा ने हाथ जोड़कर, शिर भुकाकर; उनका अभिवादन किया। उसकी आँखों से आँसू की नदी बह रही थी। पति ने प्रेम के मद में मत्त होकर घूँ घट हटा दिया। दी का था, पर बुका हुआ।

दूसरे दिन से गंजासाइन की यह दशा हुई कि भीरे की तरह प्रतिच् ए इस फूल पर मॅंडराया करते। न राज पाट की चिन्ता थी, न सेर श्रीर शिकार की परना। प्रभा की नाए। रसीली राग थी, उसकी चितन मुख़ का सागर, श्रीर उसका मुख चन्द्र श्रामीद का मुहानना कुंज। बस, प्रेम मद में राजासाहन जिलक्कल मतनाले हो गये थे, उन्हें क्या मालूम था कि दूध में मक्खी है।

यह श्रसम्भव था कि राजासाइब के हृद्य-हारी श्रीर सरस व्यवहार का जिसमें सचा श्रन्राग भरा हुश्रा था, प्रभा पर कोई प्रभाव न पड़ता। प्रेम का प्रकाश श्रुंधेरे हृदय को भी चमका देता है। प्रभा मन में बहुत लिजित होती। वह श्रपने को इस निर्मल श्रीर विशुद्ध प्रेम के योग्य न पाती थी, इस पवित्र प्रेम के बदले में उसे श्रपने कृतिम, रॅगे हुए भाव प्रकट करते हुए मानसिक कष्ट होता था। जब तक कि राजासाहब उसके साथ रहते, वह उनके गले में लता की मंति लिपटी हुई घंटों प्रेम की बातें किया करती। वह उनके साथ सुमनवाटिका में चुहल करती, उनके लिए फूलों के हार गूंथती श्रीर उनके गले में हाथ डालकर कहती—प्यारे, देखना ये फूल मुरभा न जायें, इन्हें सदा ताजा रखना। वह चाँदनी रात में उनके साथ नाव पर बैठकर भील की सैर करती, श्रीर उन्हें प्रेम का राग सुनाती। यदि उन्हें बाहर से श्राने में जग भी देर हो जाती, तो वह मीटा-मीटा उलाहना देती, उन्हें निर्देय तथा निष्ठर कहती।

उनके सामने वह स्वयं हॅंसती, उसकी श्राँखें हॅंसतीं श्रीर श्रॉखों का कालल हॅंसता था। किन्तु श्राह! बन वह श्रकेली होती, उसका चंचल चित्त उड़कर उसी कुपड़ के तट पर जा पहुँचता, कुपड़ का वह नीला-नीला पानी, उसपर तैरते हुए कमल श्रीर मौलसरी की वृद्धपंक्तियों का सुन्दर हश्य श्रॉखों के सामने श्रा जाता। उमा मुसकराती श्रीर नजाकत से लचकती हुई श्रा पहुँचती, तब रसीले योगी की मोहनी छिन श्रॉखों में श्रा बैठती, श्रीर सितार के सुललित सुर गूँ जने लगते—

#### कर गये थोड़े दिन की प्रीति

तब वह एक दीर्घ निःश्वास लेकर उठ बैठती स्त्रीर बाहर निकलकर पिंजरे में चहकते हुए पित्त्यों के कलरव में शांति प्राप्त करती। इस भाँति यह स्वप्न तिरोहित हो जाता।

8

इस तरह कई महीने बीत गये। एक दिन राजा इरिश्चन्द्र प्रभा को ऋपनी चित्रशाला में ले गये। उसके प्रथम भाग में ऐतिहासिक चित्र थे। सामने ही श्रासीर महाराणा प्रतापिंह का चित्र नज़र श्राया। मुखारविन्द से वीरता की ज्योति स्फटित हो रही थी । तिनक श्रीर श्रागे बढकर दाहिनी श्रोर स्वामि-भक्त जगमल, बीरवर खाँगा श्रीर दिलेर दुर्गदास विराजमान थे। बायी श्रीर उदार भीभसिंह बैठे हुए थे। रागा प्रताप के सम्मुख महाराष्ट्रकेसरी वीर शिवाजी का चित्र था। दूसरे भाग में कर्मथोगी कृष्ण श्रीर मर्यादा पुरुषोत्तम राम विरा-बते थे। चतुर चित्रकारों ने चित्र-निर्माण में श्रपूर्व कौशल दिखलाया था। प्रभा ने प्रताप के पाद-पद्मों को चूमा श्रीर वह कृष्ण के सामने देर तक नेत्रों में प्रेम और अड़ा के आँस भरे मस्तक मुकाये खड़ी रही। उसके हृदय पर इस समय कलाषित प्रेम का भय खटक रहा था। उसे मालूम होता था कि यह उन महापुरुषों के चित्र नहीं : उनकी पवित्र शातमाएँ हैं । उन्हीं के चरित्र से भारतवर्षं का इतिहास गौरवान्वित है। वे भारत के बहुमूल्य जातीय रत, उच कोटि के जातीय स्मारक, श्रीर गगनभेदी जातीय तुमुल ध्वनि हैं। ऐसी उच श्रात्माश्रों के सामने खड़े होते उसे संकोच होता था। श्रागे वही दूसरा भाग सामने स्राया । यहाँ शानमय बुद्ध योग-साधन में बैठे हुए देख पड़े । उनकी दाहिनी स्रोर शास्त्रज्ञ शंकर थे स्रोर बॉर्ये दार्शनिक दयानन्द । एक स्रोर शान्ति-पथगामी कर्वे र स्रोर भक्त रामदास यथायोग्य खड़े थे । एक दीवार पर गुरु गोविन्द स्रपने देश स्रोर जाति के नाम पर बिल चढ़नेवाले दोनों बच्चों के साथ विराजमान थे । दूसरी दीवार पर वेदान्त की ज्योति फैलानेवाले स्वामी रामतीर्थ स्रोर विवेकानन्द विराजमान थे । चित्रकारों की योग्यता एक एक स्रवयव से टपकती थी । प्रभा ने इनके चरणों पर मस्तक टेका । वह उनके सामने सिर न उठा सकी । उसे स्रनुभव होता था कि उनकी दिव्य स्रॉलें उसके दूषित हृदय में चुपी जाती हैं।

इसके बाद तीसरा भाग आया । यह प्रतिभाशाली कियों की सभा थी। सर्वोच स्थान पर आदिकवि वाल्भीकि और महर्षि वेदव्यास सुशोभित थे। दाहिनी और १८ गाररस के आदितीय किव कालिदास थे, बॉर्थी तरफ गम्भीर भावों से पूर्ण भवभूति। निकट ही भर्तृ हरि अपने सन्तोषाश्रम में बैठे हुए थे।

दिव्य की दीवार पर राष्ट्रभाषा हिन्दी के किवयों का सम्मेलन था। सहु-दय किव सूर, ते जस्वी तुलसी, सुकवि केशव ऋौर रिक बिहारी यथाक्रम विराज-मान थे। सूरदास से प्रभा का ऋगाध प्रेम था। वह सभीप जाकर उनके चरणों पर मस्तक रखना ही चाहती थी कि ऋकत्मात् उन्हीं चरणों के सम्मुख सिर भुकाये उसे एक छोटा-सा चित्र दीख पड़ा। प्रभा उसे देखकर चौंक पड़ी। यह बही चित्र था को उसके हृदय-पट पर खिंचा हुआ था। वह खुत्तकर उसकी तरफ ताक न सकी। दबी हुई ऋाँखों से देखने लगी। राजा हरिश्चन्द्र ने मुसकराकर पूछा—इस व्यक्ति को तुमने कहीं देखा है ?

इस प्रश्न से प्रभा का हृदय काँ। उठा। जिस तरह मृग-शावक व्याध के सामने व्याकुल होकर इधर-उधर देखता है, उसी तरह प्रभा श्रापनी बड़ी-बड़ी श्राँखों से दीवार की श्रोर ताकने लगी। सोचने लगी—क्या उत्तर हूँ? इसकी कहाँ देखा है, उन्होंने यह प्रश्न मुफसे क्यों किया? कहीं ताड़ तो नहीं गये? हे नारायण, मेरी पत तुम्हारे हाथ है, क्यों कर इनकार करूँ? मुँह पीला हो गया। सिर अका चीण क्यर से बोली—

हैं। ध्यान ब्राता है कि कहीं देखा है। कि इरिश्चन्द्र ने कहा—कहाँ देखा है? प्रभा के सिर में चक्कर सा श्रागे लगा। बोली—शायद एक बार यह गाता हुआ मेरी वाटिका के सामने जा रहा था। उमा ने बुलाकर इसका गाना सुना था।

इरिश्चन्द्र ने पूद्धा-कैसा गाना था ?

प्रभा के होश उड़े हुए थे। सोचती थी, राजा के इन सवालों में ज़रूर कोई बात है। देखूँ, लाज रहती है या नहीं। बोली—उसका गाना ऐसा बुग न था। हिस्शचन्द्र ने मुस्कराकर कहा—क्या गाता था?

प्रभा ने सोचा, इस प्रश्न का उत्तर दे दूँ तो बाकी क्या रहता है। उसे विश्वास हो गया कि आज कुशल नहीं है। वह छत की आर निरखती हुई बोली — स्रायस का कोई पद था।

इरिश्चन्द्र ने कहा—यह तो नहीं—
कर गये थोड़े दिन की प्रीति।

प्रभा की श्राँखों के सामने ग्रंधेरा छा गया। सिर घूमने लगा, वह खड़ी न रह सकी बैट गई, ग्रीर हताश होकर बोली—हाँ, यही पद था। फिर उसने कलेजा मजबूत करके पूछा—ग्रापको कैसे मालूम हुन्ना ?

हरिश्चन्द्र बोले—वह योगी मेरे यहाँ त्राकसर त्राया-जाया करता है। मुक्ते भी उसका गाना पसन्द है। उसी ने मुक्ते यह हाल बताया था, किन्तु वह तो कहता था कि राजकुमारी ने मेरे गानों को बहुत पसन्द किया और पुनः त्राने के लिए त्रादेश किया।

प्रभाको स्त्रव सचा कोध दिखाने का स्रायसर मिल गया। वह विगइ कर बोली — यह विलकुत सूठा है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा।

इरिश्चन्द्र बोले — यह तो मैं पहले ही समभ गया था कि यह उन महाश्यय की चालाकी है। डींग मारना गवैयों की श्रादत है। परन्तु इसमें तो तुम्हें इन-कार नहीं की उसका गाना बुरा न था ?

प्रभा बोली-ना ! अञ्झी चीज को बुरी कौन कहेगा ?

हिरिश्चन्द्र ने पूछा — फिर सुनना चाहो तो उसे बुलवाऊँ। सिर के बल दौड़ा ऋ।येगा।

निया उनके दर्शन फिर होंगे ?' इस आशा से प्रभा का मुखमंडल विकसित

हो गया । परन्तु इन कई महीनों की लगातार कोशिश से जिस बात को भुकाने में वह किंचित् सफल हो चुकी थी, उसके फिर नवीन हो जाने का भय हुन्ना। बोली—इस समय गाना सुनने को मेरा जी नहीं चाहता।

राजा ने कहा—यह मैं न मानूँगा कि तुम श्रौर गाना नहीं सुनना चाहतीं, मैं उसे श्रभी बुलायें लाता हूँ।

यह कहकर राजा हरिश्चन्द्र तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गये। प्रभा उन्हें रोक न सकी। वह बड़ी चिन्ता में डूबी खड़ी थी। हृदय में खुशी श्रौर रंज की लहरें बारी बारी से उठती थीं। मुक्किल से दस्रीभनट बीते होंगे कि उसे सितार के मस्ताने सुर के साथ योगी की रसीजीं तान सुनाई दी

#### कर गये थोड़े दिन की श्रीति

वही हृदय-ग्राही राग था, वही हृदय-भेदी प्रभाव, वही मनोहरता श्रौर वही सब कुछ, जो मन को मोह लेता है। च्या-एक में योगी की मोहिनी मूर्ति दिखाई ही। वही मस्तानापन, वही मतवाले नेत्र, वही नयनामिराम देवताश्रों का-सा स्वरूप। मुखमंडल पर मन्द-मन्द मुस्कान थी। प्रभा ने उसकी तरफ सहमी हुई श्रॉलों से देखा। एकाएक उसका हृदय उछल पड़ा। उसकी श्रॉलों के श्रागे से एक पदां हट गया। प्रेम-विह्नल हो श्रॉलों में श्रॉस् भरे वह श्रपने पति के चर्या। स्वरूप गिर पड़ी, श्रोर गद्गद् कंठ से बोली—प्यारे! प्रियतम!

राजा इरिश्चन्द्र को त्राज सची विजय प्राप्त हुई । उन्होंने प्रभा को उठा-कर छाती से लगा लिया। दोनों त्राज एक प्राया हो गये। राजा इरिश्चन्द्र ने कहा — जानती हो, मैंने यह स्वाँग क्यों रचा था ? गाने का मुक्ते सदा से व्यसन है, त्रीर सुना है कि तुम्हें भी इसका शौक है। तुम्हें त्रागा हुद्य मेंट करने से प्रथम एक बार तुम्हारा दर्शन करना त्रावश्यक प्रनीत हुन्ना ग्रीर इसके लिए सबसे सुगम उगय यही सुफ पड़ा।

प्रभा ने अनुराग से देखकर कहा —योगी बनकर तुमने जो कुछ पा लिया वह राजा रहकर कदापि न पा सकते। अब तुम मेरे पति हो और प्रियतम भी हो। पर तुमने मुक्ते बहा घोखा दिया और मेरी आतमा को कलंकित किया। इसका उत्तरदाता कौन होगा?

# श्रमावास्या की रात्रि

8

दिवाली की सन्ध्या थी। श्रीनगर के घूरों श्रीर खडहरों के भी भाग्य चमक उठे ये। करने के लड़के श्रीर लड़िक्याँ रवेत थालियों में दीपक लिये मन्दिर की श्रीर जा रही थीं। दीनों से श्रीधक उनके मुखारविन्द प्रकाशवान् थे। प्रत्येक यह रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पिउत देवदत्त का सतघरा भवन काली घटा के श्रन्थकार में गंभीर श्रीर भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे श्रपनी उन्नति के दिन भूले न थे। भयंकर इसलिए कि यह जगमगाहट मानो उसे चिदा रही थी। एक समय वह था जब कि ईच्यों भी उसे देख-देखकर हाथ मलती थी श्रीर एक समय यह है जब कि घृणा भी उस पर कटान्त करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह श्रव मदार श्रीर एरएड के वृन्त खड़े थे। दीवानखाने में एक मतंग साँड श्रकड़ता था। ऊपर के घरों में जहाँ सुन्दर रमिण्याँ मनोहारी सङ्गीत गाती थीं, वहाँ श्राज बङ्गली कबूतरों के मधुर स्वर सुनाई देते थे। किसी श्रॅगरेजी मदरसे के विद्यार्थी के श्राचरण की भाँति उसकी जहें हिल गई थीं श्रीर उसकी दीवार किसी विधवा स्त्री के हृदय की भाँति विदीण हो रही थीं। पर समय को हम कुछ कह नहीं सकते। समय की निन्दा व्यर्थ श्रीर भूल है, यह मूर्खता श्रीर श्रद्रदर्शिता का फल था।

श्रमावास्या की रात्रि थी। प्रकाश से पराकित होकर मानो श्रन्धकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पिएडत देवदत्त श्रपने श्रद्धं श्रन्धकारवास कमरे में मौन परन्तु चिन्ता में निमन्न थे। श्राब एक महीने से उसकी पत्नी गिरिजा की जिन्दगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पिएडतजी दिरद्रता श्रीर तुःख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था। किन्तु यह नई विपत्ति सहन-शिक्त से बाहर थी। विचारे दिन के दिन गिरिषा के सिरहाने बैठ के उसके मुरभाये हुए मुख को देखकर कुढ़ते श्रीर

रोते थे। गिरिजा जब श्रपने जीवन से निराश होकर रोती तो वह उसे सम भाते—गिरिजा, रोश्रो मत, शीघ श्रञ्छी हो जाश्रोगी।

पिष्डत देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे तैन-देन किय करते थे। ऋषिकतर उनके व्यवहार बड़े-बड़े चकलेदारों श्रीर रजवाड़ों के साध्ये। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं विकता था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो बाती थीं। मगर सन् ५७ ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों श्रीर राज्यों को मिटा दिया श्रीर उनके साथ तिवारियों का यह श्रव्यवन-पूर्ण परिवार भी मिटी में मिल गया। खजाना छुट गया, बही-खाते पंसारियों के काम श्राये। जब कुछ शान्ति हुई, रियासतें किर सँमलीं तो समय पलट चुका था। वचन लेख के श्रधीन हो रहा था, तथा लेख में भी सादे श्रीर रंगीन का भेद होने लगा था।

षत्र देवदत्त ने होश सँभाला तत्र उनके पास इस खडहर के अतिरिक्त श्रीर कोई सम्पित्त न थी। ऋब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम श्रीर कष्ट था। वाशिज्य के लिए धन श्रीर बुद्धि की श्रावश्यकता थी। विद्या भी ऐंधी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते, परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। श्रस्तु, साल में दो तीन बार श्रपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाये पाहुनों की भाँति जाते श्रीर जो कुछ विदाई तथा मार्ग-व्यय पाते उसी पर गुज-रान करते । पैतृक प्रतिष्ठा का चिह्न यदि कुछ शेष था तो वह पुरानी चिटठी पत्रियों का ढेर तथा हुं डियों का पुलिन्दा, जिन की स्याही भी उनके मन्द भाग्य की भाँति फीकी पड़ गई थी। पिएडत देवदत्त उन्हें प्राया से भी श्रिधिक प्रिय समभते । द्वितीया के दिन जब घर-घर लदमी की पूजा होती है, परिइतजी टाउ-बाट से इन पुलिन्दों की पूजा करते। लदमी न सही, लदमी का स्मारक चिह्न ही सही । दूज का दिन पिएडतजी की प्रतिष्ठा के आद्ध का दिन था। इसे चाहे विडम्बना कहो. चाहे मूर्खता, परन्तु श्रीमान् परिडत महाशय को उन पत्री पर बड़ा श्रमिनान था। जब गाँव में कोई विवाद छिड़ जाता तो यह सड़े-गले काग़ज़ों की सेना ही बहुत काम कर जाती ख्रीर प्रतिवादी शत्र को हार माननी पड़ती। यदि सत्तर पीढ़यों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग चत्रिय होने का अभिमान करते हैं, तो परिडत देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनु-चित नहीं कहा जा सकता जिसमें सत्तर लाख रुपयों की रक्षम छिपी हुई थी।

#### 7

वही स्रमावास्या की रात्रि थी। किन्तु दीपमालिका स्रपनी स्राहप जीवनी समाप्त कर चुकी थी। चारों स्रोर जुस्रारियों के लिए यह शकुन की रात्रि थी, क्योंकि स्राज की हार साल भर की हार होती है। लच्मी के स्रागमन की धूम थी। कौड़ियों पर स्रशिंक्यों जुट रही थीं। भिट्टियों में शराब के बदले पानी विक रहा था। पिएडत देवदत्त के स्रतिरिक्त करवे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था, जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में नहो। स्राज भोर से ही गिरिजा की स्रवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक-एक च्या में मूर्च्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंककर स्राँखें खोलीं स्रौर स्रत्यन्त चीया स्वर में कहा—स्राज तो दिवाली है।

देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिजा को चैतन्य देखकर भी उसे आ-नन्द नहीं हुआ। बोला—हाँ, त्याज दिवाली है।

गिरिजा ने श्राँस् भरी दृष्टि से इधर उधर देखकर कहा — हमारे घर में क्या दीपक न जलोंगे ?

देवदत्त फूट-फूटकर रोने लगा । गिरिजा ने फिर उसी स्वर में कहा—देखो, ब्राज बरस-बरस के दिन घर श्रॅंधेग रह गया । मुक्ते उटा दो, मैं भी श्रपने घर में दीये जलाऊँगी।

ये वातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थीं। मनुष्य की ऋतिम घड़ी लाल-साक्षों और भावनाओं में व्यतीत होती है।

इस नगर में लाला शंकरदास ऋच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। ऋपने प्राण-संजीवन ऋषिधालय में दवाश्रों के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुये थे। दवाइयाँ कम बनती थीं, किन्तु इस्तहार ऋषिक प्रकाशित होते थे।

वे कहा करते ये कि बीमारी केवल रईसों का दकोसला है स्रोर पोलिटिकल एकानोमी के (राजनीतिक स्रार्थशास्त्र के ) मतानुसार इस विलास-पदार्थ से जितना ऋषिक सम्भव हो टैक्स लेना चाहिए । यदि कोई निर्धन है तो हो । यदि कोई मरता है तो मरे । उसे क्या ऋषिकार है कि वह बीमार पड़े स्रोर मुक्त में दवा कराये ? भारतवर्ध की यह दशा ऋषिकतर मुक्त दवा कराने से हुई है । इसने मनुष्यों को ऋसावधान स्रोर बलहीन बना दिया है । देवदत्त महीने भर से नित्य उनके निकट दवा लेने स्राता था, परन्तु वैद्यानी कभी उसकी स्रोर इतना ध्यान

नहीं देते थे कि वह अपनी शोचनीय दशा प्रकट कर सके । वैद्यजी के हुदय के कोमल भाग तक पहुँचाने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ-पैर चलाये । वह आँ लों में आँ सू भर आता, किन्तु वैद्यजी का हुदय ठोस था, उसमें कोमल भाग था ही नहीं।

वही श्रमावास्या की डरावनी रात थी। गणन-मएडल में तारे श्राधी रात के बीतने पर श्रोर भी श्रधिक प्रकाशित हो रहे थे; मानों श्रीनगर की बुक्ती हुई दीवाली पर कटाच्युक श्रानन्द के साथ मुस्करा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरिजा के सिरहाने से उठे श्रोर वैद्यानी के मकान की श्रोर चले। वे जानते थे कि लालाजी बिना फीस लिये कदापि नहीं श्रायंगे, किन्तु इताश होने पर भी श्राशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम श्रागे बढ़ाते चले जाते थे।

' ३

हकीमजी उस समय श्रापने रामवाण 'विन्दु' का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। उस विज्ञापन की भाव प्रद भाषा तथा श्राकर्पण-शक्ति देखकर कह नहीं सकते कि वे वैद्य शिरोमिश ये या सुलेखक विद्या-वारिधि—

पाटक, स्राप उनके उर्दू विज्ञापन का सात्वात् दर्शन कर लैं—

'नाकरीन, श्राप जानते हैं कि मैं कीन हूँ ? श्रापका जर्द चेहरा, श्रापका तने लागिर, श्रापका जरा सी मेहनत में बेदम हो जाना, श्रापका लज्जात दुनिया में महरूम रहना, श्रापकी ख़ाना तारीकी, यह सब इस सवाल का नफ़ी में जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कीन हूँ ? मैं वह शास्त हूँ, जिसने इमराज इन्सानी को परें दुनिया से गायब कर देने का बीड़ा उठाया है, जिसने इशितहारवाज, जो फ़रोश, गन्दुमनुमा बने हुए हकीमों को बेख़बर व बुन से ख़ोदकर दुनिया को पाक कर देने का श्रज्म कर लिया है। मैं वह हैतरश्रंगेज इन्सान जईफ उलब-यान हूँ जो नाशाद को दिलशाद, नामुगद को बामुराद, भगोड़े को दिलेर, गीदड़ को शेर बनाता है। श्रीर यह किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं, यह मेरी हैजाद करदा 'श्रमृतबिन्दु' के श्रदना किएसे हैं। श्रमृतबिन्दु क्या है, इसे कुछ मैं ही जानता हूँ। महर्षि श्रगस्त ने घन्वन्ति के कानों में इसका नुस्ख़ा बतलाया था। जिस वक्त श्राप बी० पी० पार्सल खोलेंगे, श्राम पर उसकी हकीक़त रौशन हो जायगी। यह श्रावे हयात है। यह मर्दानगी का जोहर, फ़रज़ानगी का श्रम्सीर,

श्रवता वा मुरब्बा श्रीर जेहन का सकील है। श्रागर वर्षों की मुशायरात्राजी ने भी श्रापको शायर नहीं बनाया, श्रागर शबे रोज के रटन्त पर भी श्राप इम्तहान में कामयाब नहीं हो सके, श्रागर दल्लालों की खुशामद श्रीर मुबक्किलों की नाज बर्दारी के बावजूद भी श्राप श्रहाते श्रदालत में भूखे कुत्ते की तरह चकर लगाते फिरते हैं, श्रागर श्राप गला फाइ-फाइ चीख़ने, मेज पर हाथ पैर पटकने पर भी श्रामी तकरीर से कोई श्रसर पैदा नहीं कर सकते, तो श्राप श्रमुविन्दु का इस्तेमाल की किए। इसका सबसे बड़ा फायदा को पहले ही दिन मालूम हो जायगा यह है कि श्रापकी श्रॉखें खुल जायँगी श्रीर श्राप फिर कभी इश्तिहारबाज हकीमों के दाम फरेब में न फॅसेंगे।

वैयजी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे; उनके नेत्रों में उचित अभिमान श्रीर श्राशा भलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से श्रावाज़ दी। वैयजी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फ़ीस दुगुनी थी। लालटेन लिये बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुश्रा उनके पैरों से लिपट गया श्रीर बोला—वैयजी, इस समय मुभ्तपर दया कीजिए। गिरिजा श्रव कोई सायत को पाहुनी है। श्रव श्राप ही उसे बचा सकते हैं। यो तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा; किन्तु इस समय तिनक चलकर श्राप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जायगा। मुक्ते धैर्य हो जायगा कि उसके लिए मुभ्तसे जो कुछ हो सकता था, मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि श्रापकी कुछ सेवा कर सकूँ, किन्तु जब तक जीऊँगा श्रापका यश गाऊँगा श्रीर श्रापके इशारों का गुलाम बना रहूँगा।

हकीमजी को पहले कुछ तरस श्राया, किन्तु वह जुगुन् की चमक थी की शीघ स्वार्थ के विशाल श्रम्धकार में विलीन हो गई।

8

वही श्रमावास्या की रात्रि थी। वृद्धों पर भी सन्नाटा छा गया था। जीतने वाले श्रपने बच्चों को नींद से जगाकर इनाम देते थे। हारनेवाले श्रपनी रुष्ट श्रोर क्रोधित ख्रियों से द्धमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने में घएटों के लगातार शब्द वायु श्रोर श्रम्धकार को चीरते हुए कान में श्राने लगे। उनकी सुहावनी ध्वनि इस निःस्तब्ध श्रवस्था में श्रस्थन्त भली प्रतीत होती थी। यह शब्द समीप

हो गये श्रीर श्रन्त में पिरडत देवदत्त के समीप श्राकर उनके खँडहर में डूब गये । परिवतनी उस समय निराशा के ग्राथाह समुद्र में गोते खा रहे थे । शोक में इस योग्य भी नहीं ये कि प्राणों से भी ऋषिक प्यारी गिरिका की दवा-दरपन कर सकें । क्या करें ? इस निष्ठुर वैद्य को यहाँ कैसे लायें ?—ज़ालिम, मैं सारी उमर तेरी गुलामी करता । तेरे इश्तहार छापता । तेरी दवाइयाँ कूटता । स्त्राज परिड-तजी को यह ज्ञात हुन्ना कि सत्तर लाख चिट्ठी पत्रियाँ इतनी कौड़ियों के मोल भी नहीं। पैतृक प्रतिष्ठा का ऋहंकार ऋत्र ऋाँ लों से दूर हो गया। उन्होंने उस मलमली थैले को सन्दूक से बाहर निकाला ख्रीर उन चिट्ठी-पत्रियों को, जो बाप दादों की कमाई का शेषांश थीं और प्रतिष्ठा की भाँति जिनकी रचा की काती थी, एक-एक करके दिया को अपर्या करने लगे। जिस तरह सुख और आनन्द से पालित शरीर चिता की मेंट हो जाता है, उसी प्रकार यह कागजी पुतलियाँ भी उस प्रज्विलत दिया के घघकते हुए मुँह का ग्रास बनती थीं। इतने में किसी ने बाहर से परिडत जी को पुकारा। उन्होंने चौंककर सिर उठाया। वे नींद से, ऋँवेरे में टटोलते हुए दरवाजे तक आये। देखा कि कई आदमी हाथ में मशाल लिये हुए लड़े हैं और एक दाथी ऋपने सूँड से उन एरगड के वृत्तों को उलाड़ रहा है, जो द्वार पर द्वारपालों की भाँति खड़े थे। हाथी पर एक सुन्दर युवक बैठा है जिसके सिर पर केसरिया रंग की रेशमी पाग है। माथे पर अर्थचन्द्राकार चदन, भाले भी तरह तनी हुई नोकदार मोर्छे, मुखारविन्द से प्रभाव श्रीर प्रकाश टपकता हुश्रा, कोई सरदार मालूम पड़ता था। उसका कलीदार श्रॅगरखा श्रौर चुनावदार पैजामा, कमर में लटकती हुई तलवार, ख्रीर गर्दन में सुनहरे कंठे ख्रीर जंबीर उसके सजीले शरीर पर श्रात्यंत शोभा पा रहे थे । परिडतजी को देखते ही उसने रकाब पर पैर रखा और नीचे उतरकर उनकी बन्दना की । उसके इस विनीति भाव से कुछ लिजत होकर पिंडतजी बोले-श्रापका श्रागमन कहाँ से हुआ ?

नवयुवक ने बड़े नम्न शब्दों में जवाब दिया। उसके चेहरे से भलमनसाहत बरसती थी— मैं श्रापका पुराना सेवक हूँ। दास का घर राजनगर है। मैं वहाँ का जागीरदार हूँ। मेरे पूर्वजों पर श्रापके पूर्वजों ने बड़े श्रानुग्रह किये हैं। मेरी इस समय जो कुछ प्रतिष्ठा तथा सम्पदा है, सब श्रापके पूर्वजों की कृपा श्रीर दया का परिगाम है। मैंने श्रपने श्रानेक स्वजनों से श्रापका नाम सुना था श्रीर

सुमें बहुत दिनों से आपके दर्शनों की आकां ज्ञा थी। आज वह सुआवसर भी मिल गया। अब मेरा जन्म सफल हुआ।

परिडत देवदत्त की ऋाँखों में ऋाँस् भर ऋाये। पैतृक प्रतिष्ठा का ऋभिमान उनके हृदय का कोमल भाग था।

वह दीनता को उनके मुख पर छाई हुई थी, थोड़ी देर के लिए विदा हो गई। वे गम्भीर भाव घारण करके बोले—यह त्रापका त्रानुग्रह है को ऐसा कहते हैं। नहीं तो मुक्त जैसे कपूत में तो इननी भी योग्यता नहीं है को त्रपने को उन लोगों की सन्तित कह सकूँ। इतने में नौकरों ने क्राँगन में फर्श किला दिया। दोनों त्रादमी उसपर बैठे श्रीर कार्ते होने लगी, वे वार्ते जिनका प्रत्येक राब्द पंडितजी के मुख को इस तरह प्रफुल्लित कर रहा था जिस तरह प्रातःकाल की वायु फूलों को खिला देती है। पिएडतजी के पितामह ने नवयुवक टाकुर के पितामह को पवचीस सहस्र कपये कर्ज दिये थे टाकुर श्रव गया में जाकर श्रपने पूर्वजों का शाद्ध करना चादता था, इसलिए जरूरो था कि उसके जिम्मे को कुछ श्रमण हो, उसकी एक एक कोड़ी चुका दी जाय। टाकुर को पुराने वही खाते में यह सृण दिखाई दिया। पवचीस के श्रव पचहत्तर हजार हो चुके थे। वही त्रमण चुका देने के लिए टाकुर श्राया था। धर्म ही वह शक्ति है जो श्रान्तःकरण में श्रोजस्वी विचारों को पैदा करती है। हाँ, इस विचार को कार्य में लाने के लिए एक पवित्र श्रीर बलवान श्रारमा की श्रावश्यकता है। नहीं तो वे ही विचार कर श्रीर पापम्य हो जाते हैं। श्रान्त में टाकुर ने पूछा — श्रापक पास तो वे चिटिटयाँ होंगी?

देवदत्त का दिल बैठ गया वे सँभलकर बोले — सम्भवतः हों । कुछ कह नहीं सकते ।

ठाकुर ने लापरवाही से कहा हूँ ढ़िए, यदि मिल जाय तो इम लेते जायंगे।
पिछत देवदत्त नठे, लेकिन हृदय ठगडा हो रहा था। शंका होने लगी
कि कहीं भाग्य हरे बाग़ न दिखा रहा हो। कौन जाने वह पुर्जा जलकर राख
हो गया या नहीं। यदि न मिला तो ह्रपये कौन देता है। शोक कि दृध का
प्याला सामने आकर हाथ से छूटा जाता है! — हे भगवान ! वह पत्री मिल
जाय। इमने अनेक कष्ट पाये हैं, अब इम पर दया करो। इस प्रकार आशा
और निराशा की दशा में देवदत्त भीतर गये और दीया के टिमटिमाते हुए

प्रकाश में बचे हुए पत्रों को उलट-पुलटकर देखने लगे। वे उछल पड़े श्रीर उमंग में भरे हुए पागलों की भाँति श्रानन्द की श्रवस्था में दो तीन बार कूदे। तब दौड़कर गिरिजा को गले से लगा लिया, श्रीर बोले—प्यारी, यदि ईश्वर ने चाहा तो तू श्रव बच जायगी। उन्मत्तता में उन्हें एकदम यह नहीं जान पड़ा कि 'गिरिजा' श्रव वहाँ नहीं है, केवल उसकी लोध है।

देवदत्त ने पत्री को उठा लिया और द्वार तक वे इस तेजी से आये मानी गावों में पर लग गये। परन्तु यहाँ उन्होंने आपने को रोका और हृदय में आनंद की उमड़ती हुई तरंग को रोककर कहा—यह लीजिए, वह पत्री मिल गई। संयोग की बात है, नहीं तो सत्तर लाख के काग़ज दीमकों के आहार बन गये!

श्राकिस्मिक सफलता में कभी कभी सन्देह बाधा डालता है। जब ठाकुर ने उस पत्री के लेने को हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को सन्देह हुश्रा कि कहीं वह उसे फाइकर फेंक न दे। यद्यपि यह सन्देह निर्धिक था, किंतु मनुष्य कमजोश्यों का पुतला है। टाकुर ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया। उसने बेपरवाही से पत्री को लिया श्रोर मशाल के प्रकाश में देखकर कहा — अब मुक्ते विश्वास हुश्रा। यह लीजिए, श्रापका रूपया श्रापके समत्त है, श्राशीबीद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाय।

यह कहकर उसने श्रापनी कमर से एक थैला निकाला श्रीर उसमें से एक एक हजार के पचहत्तर नोट निकालकर देवदत्त को दे दिये पिएडतजी का हृदय बड़े वेग से घड़क रहा था। नाड़ी तीव गित से कूद गही थी। उन्होंने चारो श्रीर चौकन्नी हिए से देखा कि कहीं कोई दूमरा तो नहीं खड़ा है श्रीर तब काँपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया। श्रापनी उच्चता प्रकट करने की व्यर्थ चेएा में उन्होंने नोटों की गणना भी नहीं की। केवल उड़ती हुई हिए से देखकर उन्हें समेटा श्रीर जेव में डाल लिया।

¥.

वही स्रमावस्या की रात्री थी। स्वर्गीय दीवक भी धुँ धले हो चले थे। उनकी यात्रा सूर्यनारायण के स्नाने की सूचना दे रही थी। उदयाचल फिरोजी बाना पहन चुका था। स्रस्ताचल में भी हलके क्वेत रङ्ग की स्नामा दिलाई दे रही थी। परिडत देवदत्त ठाकुर को विदा करके धर में चले। उस समय उनका

हृदय उदारता के निरर्गल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। कोई पार्थी उस समय उनके घर से निराश नहीं जा सकता था। सत्यनारायण की कथा धूम-धाम से सुनने का निश्चय हो चुका था। गिरिजा के लिए कपड़े श्रीर गहने के विचार ठीक हो गये। अन्तःपुर में ही उन्होंने शालियाम के सम्मुख मनसा-वाचा कर्मना सिर कुकाया श्रीर तब शेष चिट्ठी-पत्रियों को समेटकर उसी मख-मली थैले में रख दिया। किन्तु ऋब उनका यह विचार नहीं था कि संभवतः उन मुदों में भी कोई जीवित हो उठे । वरन जीविका से निश्चित हो श्रव वे पैतुक प्रतिष्ठा पर त्राभिमान कर सकते थे। उस समय वे धैर्य त्रीर उत्शाह के नशे में मस्त थे । बस, श्रव मुक्ते बिन्दगी में श्रधिक सम्पदा की ज़रूरत नहीं ।ईश्वर ने मुक्ते इतना दे दिया है। इसमें मेरी श्रीर गिरिजा की जिन्दगी श्रानन्द से कट जायगी। उन्हें क्या ख़बर थी कि गिरिजा की जिन्दगी पहले कट चुकी है। उनके दिल में यह विचार गुद्गुदा रहा था कि जिस समय गिरिजा इस ब्रानन्द-समाचार को सुनेगी उस समय श्रवश्य उठ बैठेगी। चिन्ता श्रीर कष्ट ने ही उसकी ऐसी दुर्गति बना दी है। जिसे भर पेट कभी रोटी नसीव न हुई, को कभी नैराश्यमय धैर्य श्रीर निर्घनता के हृदय-विदारक बन्धन से मुक्त न हुई, उसकी दशा इसके सिवा श्रीर हो ही क्या सकती है ? यह सोचते हुए वे गिरिजा के पान गये श्रीर श्रहिस्ता से हिलाकर बोले गिरिजा, श्राँखें खोलो । देखो, ईश्वर ने तुम्हारी बिनती सुन ली श्रीर इमारे ऊपर दया की। कैसी तबीयत है ?

किन्तु जब गिरिना तिनक भी न मिनकी तब उन्होंने चादर उठा दी श्रौर उसके मुँह की श्रोर देखा। हृदय से एक करणात्मक ठएडी श्राह निकली। वे वहीं सर थामकर बैठ गये। श्राँखों से शोणित की बूँदें-सी टपक पड़ी। श्राह! क्या यह सम्पदा इतने मँहगे मूल्य पर मिली है ? क्या परमात्मा के दरबार से मुक्ते इस प्यारी जान का मूल्य दिया गया है ? ईश्वर, तुम .खून न्याय करते हो। मुक्ते गिरिना की श्रावश्यकता है, रुपयों की श्रावश्यकता नहीं। यह सौदा बड़ा मँहगा है।

ફ

श्रमावास्या की श्रॅंधेरी रात गिरिजा के श्रन्धकारमय जीवन की भाँति समाप्त हो चुकी थी। खेतों में इल चलानेवाले किसान ऊँचे श्रीर सुहावने स्वर से गा रहे थे। सदीं से काँपते हुए बच्चे सूर्य-देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे । पनवट पर गाँव की अलबेली स्त्रियाँ जमा हो गई थीं। पानी भरने के लिए नहीं; हँसने के लिए। कोई घड़े को कुएँ में डाले हुए अपनी पोपली सास की नकल कर रही थी, कोई लग्भों से चिपटी हुई अपनी सहेली से मुसकु-राकर प्रेम-रहस्य की बातें करती थी। बूढ़ी स्त्रियाँ पीतों को गोद में लिये अपनी बहुआं को कोस रही थी कि घषटे-भर हुए अब तक कुएँ से नहीं लौटी। किन्तु राजवैद्य लाला शंकरदाध श्रमी तक मीठी नींद ले रहे थे। खाँसते हुए बच्चे श्रीर करहाते हुए बूढ़े उनके श्रीषधालय के द्वारपार जमा हो चले थे। इस भीड़ भन्मड़ से कुछ दूर पर दो-तीन सुन्दर किन्तु मुर्भाये दूए नवयुवक टहल रहे थे श्रीर वैद्यजी से एकान्त में कुछ बातें किया चाहते थे। इतने में पंडित देवदत्त नंगे सर, नंगे बदन, लाल त्र्यांखें, डरावनी सूरत, काग़ज की एक पुलिन्दा लिये दौडते हुए श्राये श्रीर श्रीवधालय के द्वार पर इतने जोर से हाँक लगाने लगे कि वैद्यजी चौंक पड़े श्रीर कहार को पुकारकर बोले कि दरवाजा खोल दे। कहार महात्मा बड़ी रात गये किसी बिरादरों की पंचायत से लौटे थे। उन्हें दीर्घ-निदा का रोग था जो वैद्यजी के लगातार भाषण श्रीर फटकार की श्रीषधियों से भी कम न होता था । श्राप ऍठते हुए उठे श्रोर किवाड़ खोलकर हुका-चिलम भी चिन्ता में आग दुँढ़ने चले गये। इकीमजी उठने की चेष्टा कर रहे थे कि सहसा देवदत्त उनके सम्मल जाकर खड़े हो गये श्रीर नोटों का पुलिन्दा उनके त्रागे पटककर बोले - वैद्यनी, ये पचहत्तर हजार के नोट हैं । यह श्रापका पुरस्कार श्रीर श्रापकी क़ीस है। त्राप चलकर गिरिजा को देख लीजिए, श्रीर ऐसा कुछ की जिए कि वह केवल एक बार श्राँखें खोल दे। यह उसकी एक दृष्टि पर न्योळावर है.--केवल एक दृष्टि पर । श्रापको रुपये मनुष्य की जान से प्यारे हैं । वे श्रापके समज्ञ हैं। मुक्ते गिरिजा की एक चितवन इन कार्यों से कई गुनी प्यारी है।

वैद्यजी ने लज्जामय सहातुभूति से देवदत्त की श्रोर देखा श्रोर केवल इतना कहा—मुक्ते श्रत्यन्त शोक है, मैं सदैव के लिए तुम्हारा श्रपराधी हूँ। किन्तु तुमने मुक्ते शिक्षा दे दी। ईश्वर ने चाहा तो श्रव ऐसी भूल कदापि न होगी। मुक्ते शोक है। सचमुच महाशोक है।

ये बातें वैद्यजी के ऋन्तः करण् से निकली थीं।

#### ममता

8

बाबू रामरत्वादात दिल्ली के ऐश्वर्यशाली खत्री थे, बहुत ही ठाट-बाट से रहनेवाले। बड़े-बड़े अमीर उनके यहाँ नित्य आते थे। वे आये हुआं का आदर-सरकार ऐसे अब्छे ढंग से करते थे कि इस बात की धूम सारे महल्ले में थी। नित्य उनके दरवाजे पर किसी-न किसी बहाने से इष्ट-मित्र इकट्ठा हो जाते, टेनिस खेलते, ताथ उड़ता, हारमोतियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, वाय-पानी से हृदय प्रकुल्लित करते और अपने उदार मित्र के व्यवदार की प्रशंसा करते। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उन पर 'पेरिस' की 'परियों' को भी ईंच्या हो सकती थी। कई बेंकों में उनके हिस्से थे। कई दूकानें थीं। किन्तु बाबू साहब को इतना अवकाश न था कि उनकी कुछ देख-भाल करते। अतिथि-सरकार एक पवित्र धर्म है। वे सची देश-हितैषिता की उमंग में कहा करते थे — अतिथि-सरकार आदि काल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सरहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर-सम्मान करने में इस अदितीय हैं। इम इसीसे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। इम सब कुछ खो बैठे हैं, किन्तु जिस दिन हममें यह गुण शोप न रहेगा, वह दिन हिन्दू-जाति के लिए लज्जा, अपमान और मृत्यु का दिन होगा!

मिस्टर रामरत्वा जातीय आवश्यकताओं में भी बेपरवाह न थे। वे सामा-जिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्णरूप से योग देते थे। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष दो; बल्कि कभी-कभी तीन वक्तृताएँ अवश्य तैयार कर लेते। भाषणों की भाषा अत्यन्त उपयुक्त, ओजस्विनी और सर्वाग-सुन्दर होती थी। उपस्थित जन और इष्टमित्र उनके एक-एक शब्द पर प्रशंसा सूचक शब्दों की ध्वनि प्रकट करते, तालियाँ बजाते, यहाँ तक कि बाबू साहब को व्याख्यान का कम स्थिर रखना कठिन हो जाता। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते और आश्वर्य-चिकत होकर कहते—तेरी भाषा में जादू है। इससे अधिक और क्या चाहिए ! जाति की ऐसी श्रमूल्य सेवा कोई छोटी बात नहीं है। नीचो जातियों के सुधार के लिए दिल्ली में एक लोशयटी थी। बाबू साइब उसके सेकेटरी थे, श्रीर इस कार्य को श्रसाधारण उत्साइ से पूर्ण करते थे। जब उनका बूढ़ा कहार बीमार हुआ। श्रीर किश्चियन मिशन के डाक्टरों ने उचकी सश्चा को, तथा जब उसकी विधवा स्त्री ने निर्वाह को कोई श्राशा न देखकर किश्चियन समाज का श्राश्रय लिया, तब इन दोनो श्रवसरों पर बाबू साइब ने शोक के रेजोल्यूशन पास किये। संसार जानता है कि सेकेटरी का काम सभाएँ करना श्रीर रेजोल्यूशन बनाना है। इससे श्रिधंक वह कुछ नहीं कर सकता।

मिस्टर रामरका का जातीय उत्साह यहीं तक सीमागढ़ न था। वे सामा-जिक क्रुप्रयास्त्रो तथा स्त्रन्ध-विश्वास के प्रवल शत्रु थे। होली के दिनों में जब कि मुहल्ले के चमार श्रौर कहार शराब से मतवाले होकर फाग गाते श्रौर डफ बजाते हुए निकलते, तो उन्हें बड़ा शोक होता । जाति की इस मूर्खता पर उनकी श्राँखों में श्राँस भर श्राते श्रौर वे प्रायः इस कुरीति का निवारण श्राने इस्टर से किया करते । उनके हरप्टर में जाति-हितैषिता की उमंग उनकी वक्तता से भी श्रिधिक थी। उन्हों के प्रशंसनं य प्रयत्न थे, जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में इलचल मचा दो, फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गये। सैनहों घरों में मुख्य होली के दिन मुहर्रम का-सा शोक फैल गया । उधर उनके दरवाजे पर हजारो पुरुप स्रोर स्त्रियाँ स्नाना दुखड़ा रो रही थीं। उघर बाबू साइब के हितैषी मित्रगण उनकी इस उच स्प्रौर निः स्पृह समाज-सेवा पर हार्दिक घन्यवाद दे रहे थे। सारांश यह कि बाबू साहब का यह जातीय प्रेम ऋौर उद्योग केवल बनावटी, सहृदयताशून्य तथा फ़ैश-नेबिल था। हाँ, यदि उन्होंने किसी सदुपयोग में भाग लिया था, तो वह सम्मि-लित कुदुम्ब का विरोध था। ग्रपने पिता के देहान्त के पश्चात् वे अपनी विधवा मा से ऋलग हो गये थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा मा अप्रवने बेटे अप्रौर बहू के साथ नहीं रह सकती। इससे बहू की स्वा धीनता में विघ्न पड़ता है श्रीर स्वाधीनता में विघ्न पड़ने से मन दुर्बल श्रीर मस्तिष्क शिक्तहीन हो जाता 🕻 । बहु को जलाना श्रीर कुढ़ाना सास की श्रादत है। इसलिए बाबू रामरत्ता ऋपनी मा से ऋलग हो गये। इसमें सन्देह नहीं कि

उन्होंने मातृऋण का विचार करके दस हजार हाये अपनी मा के नाम बमा कर दिये कि उसके ज्याज से उसका निर्वाह होता रहे; किन्तु बेटे के इस उत्तम आचरण पर मा का दिल ऐसा टूटा कि वह दिल्ली छोड़कर अप्रोध्या जा रही तबसे वहीं रहती है। बाबू साहब कभी-कभी मिसेज रामरचा से छिपकर उससे मिलने अप्रोध्या जाया करते थे, किन्तु वह दिल्ली आने का कभी नाम न सेतीं। हाँ, यदि कुशल-च्रेम की चिट्ठी पहुँवने में कुछ देर हो जाती, तो विवश होकर समाचार पूश्व सेती थी।

२

उसी महल्ले में एक सेठ गिरवारीलाल रहते थे। उनका लाखों का लेन-देन था। वे हीरे श्रीर रत्नों का व्यापार करते थे। बाबू रामरत्ता के दूर के नाते में साह होते थे। पुराने ढंग के आदमी थे-पातः काल यमुना-स्नान करनेवाले, गाय को ग्राने हाथों से भएड़ने-पोछनेवाले, उनसे मिस्टर रामरज्ञा का स्वभाव न भिलता था ; परन्तु जब कभी रूपयों की आवश्यकता होती, तो वे सेठ गिरधारीलाल के यहाँ से बे खटके मँगा लिया करते । आपस का मामला था, केवल चार ऋँगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था, न कोई दस्तावेज, न स्टाम्प, न साद्मियों की आवश्यकता । मोटरकार के लिए दए इजार की आव-श्यकता हुई, वह वहाँ से ऋाथा । घुड़दौड़ के लिए एक ऋास्ट्रलियन घोड़ा डेढ हजार में लिया. उनके लिए भी राया सेठजी के यहाँ से आया। धीरे-धीरे कोई बीस हजार का मामला हो गया । सेठजी सरल हृदय के त्रादमी थे । सप-भते थे कि उनके पास दूकानें हैं। बैंकों में रूपया है। जब जी चाहेगा, रुग्या वसल कर लेंगे. किन्त जब दो-तीन वर्ष व्यतीत हो गये और सेठजी के तकाजों की अपेद्धा मिस्टर राभरत्वा की माँग ही का आधिक्य रहा, तो गिरधारीलाल को सन्देह हुन्ना। वह एक दिन रामरत्ता के मकान पर त्र्याये त्रीर सभ्य-भाव से बोले-भाई साहब, मुक्ते एक हुएडी का काया देना है, यदि आप मेरा हिसाब कर दें तो बहुत अञ्छा हो । यह कहकर हिसाब के काग़जात और उनके पत्र दिखलाये । मिस्टर रामरचा किसी गार्डनपार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार थे। बोक्ते—इस समय खमा की जिए। फिर देख लूँगा, जल्दी क्या है ?

गिरधारीलाल को बाबू साइब की कलाई पर कोघ आ गया। वे कष्ट होकर बोले—आपको जल्दी नहीं है, मुक्ते तो है ? दो सौ क्यें मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर रामरत्ता ने असन्तोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी। पार्टी का समय बहुत करीब था। वे बहुत विनीत भाव से बोले—भाई साइब, मैं बड़ी जल्दी में हूँ। इस समय मेरे ऊपर कुपा कीजिए, मैं कल स्वयं उपस्थित हूँगा।

सेठ नी एक माननीय श्रीर घन-सम्पन्न श्रादमी थे। वे रामरत्ता के इस कुरु चिपूर्ण व्यवहार पर जल गये । मैं इनका महानन, इनसे धन में, मान में, ऐश्वर्य में बढ़ा हुआ, चाहूँ तो ऐसों को नौकर रख लूँ, इनके दरवाजे पर आऊँ श्रीर श्रादर-सरकार की जगह उलटे ऐसा रूखा वर्ताव ? वह हाथ बाँधे मेरे सामने न खड़ा रहे, किन्तु क्या में पान-इलाय वी इत्र श्रादि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं ? वे तिनककर बोले — श्रव्छा, तो कल हिसाब साफ़ हो जाय। रामरता ने श्रकड़कर उत्तर दिया—हो जायगा।

रामरत्ना के गौरवशाली हृदय पर सेठजी के इस बर्ताव का प्रभाव कुळ कम खेद बनक न हुआ। इस काठ के कुन्दे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। वह मेरा अपमान कर गया। अञ्छा, तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और इस भी यहीं हैं। निदान दोनों में गाँठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी और हृदय में ऐसी चिन्ता उत्पन्न हुई की पार्टी में जाने का ध्यान जाता रहा। वे देर तक इसी उलक्षन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले—जा, मुनीमजी को बुला ला। मुनीमजी आये। उनका हिशाब देखा गया, फिर बेंकों का एकाउसट देखा। किन्तु ज्यों ज्यों इस घाटी में उतरते गये, त्यों त्यों अर्थे बढ़ता गया। बहुत कुळ टटोला, कुळ हाथ न आया। अन्त में निराश होकर वे आराम-कुनी पर पढ़ गये और उन्होंने एक ठसडी साँस से ली। दूकानों का माल बिका, किन्तु कपया बकाया में पड़ा हुआ। था। कई प्राहकों की दूकानें दूट गई है और उन पर जो नकद कपया बकाया था, वह डूब गया। कलकत्ते के अर्दित्यों से जो माल मेंगाया था, कपये चुकाने की तिथि सिर पर आ पहुंची और यहाँ कपया वसूल न हुआ। दूकानों का यह हाल, बैंकों का इससे भी बुरा। रातभर वे इन्हीं चिन्ताओं में करवह बदलते रहे। अब क्या करना चाहिए !

गिरवारीलाल सज्जन पुरुष है। यदि सारा कचा द्वाल उसे सुना दूँ तो श्रवश्य

मान बाबगा । किन्तु यह कष्टपद कार्य होगा कैसे । ज्यों-ज्यों प्रातःकाल सभीप श्राता था, त्यों-त्यों उनका दिल बैठा जाता था । कच्चे विद्यार्थी की को दशा परीचा के सिककट श्राने पर होती है, वही हाल इस समय रामरचा का था । वे पलँग से न उठे । मुँह-हाथ भी न बोया, खाने को कौन कहे । इतना जानते थे कि दुःख पढ़ने पर कोई किसी का साथी नहीं होता, इसलिए एक श्रापित्त से बचने के लिए कहीं कई श्रापित्तयों का बोभान उठाना पढ़े। मित्रों को इन मामलों की ख़बर तक न दी । जब दोपहर हो गया श्रोर उनकी दशा ज्यों-की-त्यों रही तो उनका छोटा लड़का बुलाने श्राया । उसने बाप का हाथ पकड़कर कहा— बालाजी, श्राज काने क्यों नहीं तलते ?

रामरज्ञा— भूख नहीं है। क्या काया है? मन की मिठाई। श्रीर क्या काया है? मार। किसने मारा? गिरधारीलाल ने।

सहका रोता हुन्ना घर में गया न्नीर (स मार की चोट से देर तक रोता रहा। न्नन्त में तक्तरी में रखी हुई दूघ की मलाई ने उसकी इस चोट पर मर (म का काम किया।

3

रोगी को जब बीने की आणा नहीं रहती तो औषधि छोड़ देता है। मिस्टर रामरचा जब इस गुत्थी को न सुन्नभा सके, तो चादर तान ली और मुँह लपेट-कर सो रहे। शाम को एकाएक उठकर सेठजी के यहाँ जा पहुँचे और कुछ असावधानी से बोके — महाशय, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता।

सेठजी घबराकर बोले-क्यों ?

रामरचा-इसलिए कि मैं इस समय दरिद्र हूँ। मेरे पास एक कोड़ी भी नहीं है। श्राप श्रपना रूपया जैसे चाहें, वसूल कर लें। सेठ-यह त्राप कैसी नातें कहते हैं ? रामरत्ता-बहुत सची । सेठ-दूकानें नहीं हैं ? रामरत्ता-दूकानें त्राप मुक्त ले जाइए । सेठ-वैंक के हिस्से ? रामरत्ता-वह कनके उड़ गये।

सेठ-जब यह हाल था, तो ऋापको उचित नहीं था कि मेरे गक्षे पर द्भारी फेरते ?

रामरच्चा—( श्रिभिमान से ) मैं श्रापके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं श्राया हूँ।

यह कहकर मिस्टर रामरत्ता वहाँ से चल दिये। सेठजी ने तुरन्त नालिश कर दी। बीस हजार मूल, पाँच हजार ब्याज। डिगरी हो गई। मकान नीलाम पर चढ़ा। पन्द्रह हजार की जायदाद पाँच हजार में निकल गई। दस हजार की मोटर चार हजार में विकी। सारी सम्पत्ति उह जाने पर कुल मिलाकर सोलह हजार से आविक रकम न खड़ी हो सकी। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई, तब भी दस हजार के ऋग्यी रह गये। मान-बड़ाई, धन-दौलत, सब मिट्टी में मिल गये। बहुत तेज दौड़नेवाला मनुष्य प्राय: मुँह के बल गिर पड़ता है।

8 -

इस घटना के कुछ दिनों पश्चात् दिल्ली म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों का चुनाव आरम्भ हुआ। इस पद के अभिलाषी बोटरों की पूजाएँ करने लगे। दलालों के भाग्य उदय हुए। सम्मितयाँ मोतियों के तौल विकने लगीं। उम्मेदवार मेम्बरों के सहायक अपने-अपने मुविक्षल के गुगागान करने लगे। चारों ओर चहल-पहल मच गई। एक वकील महाशय ने भरी सभा में अपने मुविक्षल साहब के विषय में कहा—

'में जिस बुजुरुग का पैरोकार हूँ वह कोई मामूली आदमी नहीं है। यह वह शख्स है जिसने अपने फ़रजन्द आकबर की शादी में पचीस हजार रूपया सिर्फ रक्स व सरूर में सर्फ कर दिया था।'

उपस्थित जनों में प्रशंशा की उच ध्वनि हुई।

एक दूसरे महाशय ने अपने मुहाल के वोटरों के सम्मुख अपने मुविक्कल की प्रशंसा यों की—

'मैं यह नहीं कहता कि आप सेठ गिरधारीलाल को आपना मेम्बर बना-हए। आप अपना भला-बुरा स्वयं समभते हैं, और यह भी नहीं है कि सेठजी मेरे द्वारा अपनी प्रशंसा के भूखे हों। मेरा निवेदन केवल यही है कि आप जिसे मेम्बर बनायें, पहले उसके गुगादोषों का भली भाँति परिचय ले लें। दिल्ली में केवल एक आदमी है कि जिसने पानी पहुंचाने और स्वच्छता के प्रबन्धों में हार्दिक धर्म-भाव से सहायता दी है। केवल एक पुरुष है बिसको श्रीमान् वायसराय के दरबार में कुर्सी पर बैठने का अधिकार प्राप्त है और आप सब महाशय उसे जानते हैं।'

उपस्थित जनों ने तालियाँ बजाई ।

सेट गिरधारीलाल के महल्ले में उनके एक प्रतिवादी थे। नाम था मुंशी फैजुल-रहमान खाँ। बड़े जमींदार श्रीर प्रसिद्ध वकील थे। बाबू रामरचा ने अपनी हडता, साहस, बुद्धिमत्ता श्रीर मृदु भाषण से मुंशी साहब की सेवा करनी आरम्भ की । सेठजी को परास्त करने का यह अपूर्व अवसर हाथ आया । वे रात ग्रीर दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी श्रीर रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत ही श्रच्छा पड़ता । एक बार आपने श्रसाधारण श्रद्धा की उमंग में श्राकर कहा-मैं डंके की चोट कहता हूँ कि मुंशी फैज़्लरहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में न मिल सकेगा। यह वह आदमी है जिसकी गजलों पर कविषानों में वाह-वाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं श्रापना जातीय श्रीर सामाजिक धर्म समक्रता हूँ। श्रात्यन्त शोक का विषय है कि बहुत-से लोग इस जातीय श्रीर पवित्र काम को व्यक्ति-गत लाभ का साधन बना लेते हैं। घन श्रीर वस्तु है, श्रीमान् वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना श्रीर वस्तु । किन्तु सामाजिक सेवा, जातीय चाकरी श्रीर ही चीज है। श्रोर वह मनुष्य जिसका जीवन ब्याज-प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता तथा निर्दयता श्रीर सुख-विलास में व्यतीत होता हो, वह इस सेवा के योग्य कदापि नहीं है।

V.

सेठ गिरघारीलाल इस अन्योक्ति-पूर्ण भाषण का हाल सुनकर क्रोध से श्राग हो गये। मैं बेईमान हूँ! ब्याज का धन खानेवाला हूँ! विषयी हूँ! कुशल हुई, जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया। किन्तु अब भी तुम मेरे हाथ में हों, मैं अब भी दुम्हें जिस तरह चाहूँ, नचा सकता हूँ। खुशामदियों ने आग पर तेल डाला । इधर रामरत्ना अपने काम में तत्पर रहे । यहाँ तक कि 'बोटिंग है' श्रा पहुँचा । मिस्टर रामरत्ता को श्रपने उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई थी । श्राज उसको जान पहेगा कि घन संसार के सब पदार्थों को इकडा नहीं कर सकता । जिस समय फैजुलरहमान के वोट ऋधिक निकलेंगे भीर मैं तालियाँ बजाऊँगा, उस समय गिरघारीलाल का चेहरा देखने योग्य होगा। मुँह का रंग बदल जायगा, इवाइयाँ उड़ने लगेंगी, ऋाँखें न मिला सकेगा-शायद फिर मुक्ते मुँह न दिखा सके। इन्हीं विचारों में मग्न रामरक्ता शाम को टाउन-हाल में पहुँचे। उपस्थित सभ्यों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद 'वोटिङ्ग' त्रारम्म हुत्रा। मेम्बरी मिलने की त्राशा रखनेवाले महानुभाव अपने-अपने भाग्य का अनितम फल सुनने के लिए आतुर हो रहे थे। छः बजे चेयरमैन ने फैसला सुनाया। सेठजी की हार हो गईं। फैजुल-रहमान ने मैदान मार लिया । रामरक्ता ने इर्ष के आवेग में टोपी इवा में उछाल दी श्रीर वे स्वयं भी कई बार उछल पड़े। महल्लेवालों को श्रचम्भा हुआ। चाँदनी-चौक से सेठजी को हटाना मेर को स्थान से उखाइना था। सेठजी के चेहरे से रामरचा को जितनी श्राशाएँ थीं, वे सब पूरी हो गईं। उनका रंग फीका पड़ गया था। वे खेद श्रीर लज्जा की मूर्ति बने हुए थे।

एक वकील साहब ने उनसे सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा — सेठजी, मुभे आपकी हार का बहुत बड़ा शोक है। मैं जानता कि यहाँ खुशी के बदले रंज होगा तो कभी यहाँ न श्राता। मैं तो केवल श्रापके ख्याल से यहाँ श्राया था। सेठजी ने बहुत रोकना चाहा; परन्तु श्राँखों में श्राँस् डबडबा ही श्राये। वे निःस्पृह बनने का व्यर्थ प्रयत्न करके बोले, "वकील साहब, इसकी मुभे कुछ चिनता नहीं। कीन रियासत निकल गई ? व्यर्थ उलभन, चिनता तथा भंभठ हती थी। चलो, श्राच्छा हुश्रा, गला छुटा। श्रापने काम में हर्ज होता था।

सत्य कहता हूँ, मुक्ते तो हृदय से प्रसन्नता ही हुई । यह काम तो बेजामन।लों के लिए है, घर न नैठे रहे यहीं बेगार की । मेरी मूर्णता थी कि में इतने दिनों तक आँखें बन्द किये नैठा रहा।" परन्तु सेठजी की मुखाकृति ने इन विचारों का प्रमाण न दिया। मुखमगडल हृदय का दर्पण है, इसका निश्चय अलबत्ता हो गया।

किन्तु बाबू रामरत्ता बहुत देर तक इस आनन्द का मजा न सूटने पाये और न सेठजी को बदला लेने के लिए बहुत देर तक प्रतीत्ता करनी पड़ी। सभा विसर्जित होते ही जब बाबू रामरत्ता सफलता के उमंग में एँठते, मौंछ पर ताव देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आये, तो दीवानी के तीन सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफतारी का वारण्ट दिखा दिया। अबकी बाबू रामरत्ता के चेहरे का रंग उतर जाने की और सेठजी के इस मनोवां खित हम्य से आनन्द उठाने की बारी थी। गिरधारीलाल ने आनन्द की उमंग में तालियाँ तो न बजाई, परन्तु मुसकुराकर मुँह फेर लिया। रङ्ग में भङ्ग पड़ गया।

श्राज इस विजय के उपलदय में मुंशी फैजुलरहमान ने पहले से एक बड़े समारोह के साथ गार्डनपारों की तैयारियाँ की थीं। मिस्टर रामरत्ता इसके प्रबन्धकर्ता थे। श्राज की 'श्राफ्टर डिनर स्पीच' उन्होंने बड़े परिश्रम से तैयार की थीं, किन्तु इस वारट ने सारी कामनाश्रों का सत्यानाश कर दिया। यों तो बाबू साहब के मित्रों में ऐसा कोई भी न था जो दस हजार रुपये की ज्ञमानत दे देता, श्रदा कर देने का तो जिक ही क्या, किन्तु कदाचित् ऐसा होता भी तो सेठजी श्राने को भाग्यहीन समभते। दस हजार रुपया श्रीर म्युनिसिपैलिटी की प्रतिष्ठित मेम्बरी खोकर उन्हें इस समय यह हुई प्राप्त हुआ था।

मिस्टर रामरत्ता के घर पर ज्यों ही यह खबर पहुँची, कुह्शम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब कुछ होश में आई तो रोने लगी, और रोने से छुटी मिली तो उसने गिरधारीलाल को कोसना आरम्भ किया। देवी-देवता मनाने लगी। उन्हें रिशवतें देने पर तैयार हुई कि वे गिरधारीलाल को किसी प्रकार निगल जायँ। इस बड़े भारी काम में वह गंगा और यमुना से सहायता माँग रही थी, प्लोग और विस्चिका की खुशामदें कर रही थी

कि ये दोनों मिलकर इस गिरधारीलाल को इइप के बायँ। किन्तु गिरधारीलाल का कोई दोष नहीं। दोष दुम्हारा है। बहुत अञ्च्छा हुआ। दुम इसी पूला के देवता थे। क्या अब दावतें न खिलाओं गे ! मैंने तुम्हें कितना समभाया, शेई, रूठी, किगड़ी किन्तु तुमने एक न सुनी। गिरधारीलाल ने बहुत अञ्च्छा किया। तुम्हें शिचा तो मिल गई। किन्तु तुम्हारा भी दोष नहीं, यह सब आग मैंने लगाई है। मखमजी स्लीपरों के बिना मेरे पाँव नहीं उठते थे। बिना जहाऊ कहों के सुमे नींद न आती थी। सेजगाड़ी मेरे ही लिए मैंगवाई गई। अँगरेजी पढ़ाने के लिए मेम साहब को मैंने ही रखा। ये सब काँटे मैंने ही बोये हैं।

मिसेज रामरत्ता बहुत देर तक इन्हीं विचारों में डूबी रही। अब रात मर करवर बदलने के बाद सबेरे उठीं, ता उसके विचार चारों श्रोर से ठोंकरें खाकर केवल एक केन्द्र पर जमगये थे — गिरधारी लाल बड़ा बदमाश है श्रोर घमंडी है। मेरा सब कुछ लेकर भी उसे सन्तोध नहीं हुआ। इतना भी उस निदंय कसाई से न देखा गया। भिन्न-भिन्न प्रकार के विचारों ने मिलकर एक रूप धारण किया श्रोर कोधाग्न को दहका कर प्रवल कर दिया। ज्वाला मुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एकत्र होती हैं तब श्राग्न प्रकट हो जाती है। इस स्त्री के हृदय में रह-रहकर कोध की एक श्रमाधारण लहर उत्पन्न होती थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हठ किया, उसपर बरस पड़ी। महरी ने चौका-बरतन करके चूल्हे में श्राग लगा दी, उसके पीछे पड़ गईं—में तो श्रपने दु:खों को रो रही हूँ, इस चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। निदान ६ बजे उससे न रहा गया। उसने यह पत्र लिखकर श्रपने हृदय की ज्वाला ठंढी की—

"सेठबी, तुम्हें श्रव श्रपने धन के धमंद ने श्रन्धा कर दिया है, किन्तु किसी का धमएड इसी तरह सदा नहीं रह सकता । कभी-न-कभी सिर श्रवश्य नीचा होता है। श्रप्रसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे पित को पकदवाया है, मैं वहाँ मौजूद न थी, नहीं तो श्रपना श्रोर तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूले हुए हो। मैं उसी दम तुम्हारा नशा उतार देती। ब्ली के हाथों श्रपमानित होकर तुम किर किसी को मुँह दिखाने लायक न रहते। श्रच्छा, इसका बदला तुम्हें किसी-न-किसी तरह जरूर मिल जायगा। मेरा कलेजा उस दिन ठराटा होगा जब तुम निर्वेश हो जाश्रोगे श्रीर तुम्हारे कुल का नाम मिट जायगा।"

सेटजीने यह फटकार पढ़ी तो वे कोध से आग हो गये। यद्यपि लुद्र-हृदय के मनुष्य न थे; परन्तु कोध के आवेग में सौजन्य का चिन्ह भी शेष नहीं रहता। यह ध्यान न रहा कि यह एक दुः खिनी अवला की कन्दन ध्वनि है, एक स्ताई हुई स्त्री का मानसिक विकार है। उसकी धन हीनता और विवशता पर उन्हें तनिक भी दया न आई। वे मरे हुए को मारने का उपाय सोचने लगे।

Ę

इसके तीसरे दिन सेठ गिरधारीलाल पूजा के श्रासन पर बैठे हुए थे कि महरा ने श्राकर कहा—सरकार, कोई स्त्री श्रापसे मिलने श्राई है। सेठजी ने पूछा— कौन स्त्री है ? महरा ने कहा—सरकार, मुभे क्या मालूम, लेकिन हैं कोई भले-मानुस। रेशामी साड़ी पहने हुए हैं। हाथ में सोने के कड़े हैं। पैरों में टाट के स्लीपर हैं। बड़े घर की स्त्री जान पड़ती हैं।

यों साधारणतः सेट की पूजा के समय किसी से नहीं मिलते थे। चाहे कैसा ही आवश्यक काम क्यों न हो, ईश्वरोपासना में सामयिक बाधाओं को घुसने नहीं देते थे। किन्तु ऐसी दशा में जब कि बड़े घर की स्त्री मिलने के लिए आये, तो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलम्ब करना निन्दनीय नहीं कहा का सकता। ऐसा विचार करके वे नौकर से बोले — उन्हें बुला का आये।

भव वह स्त्री आई तो सेटजी स्वागत के लिए उटकर खड़े हो गये। तत्य-श्चात् श्रत्यन्त कोमल वचनों से कारुशिक शब्दों में बोले, 'माता, कहाँ से आना-हुआ !' और जब यह उत्तर मिला कि वह श्रयोध्या से आई हैं, तो आपने उसे फिर से द्यडवत् की, और चीनी तथा मिश्री से भी श्रिधिक मधुर और नव-नीत से भी श्रिधिक चिकने शब्दों में कहा, 'श्रच्छा, आप श्रीश्रयोध्याजी से आ रही हैं ? उस नगरी का क्या कहना, देवताओं की पुरी है, बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए। यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ !' स्त्री ने उत्तर दिया, 'घर तो मेरा यहीं है।' सेटजी का मुख पुनः मधुरता का चित्र धना। वे बोले, 'श्रच्छा, तो मकान आपका इसी शहर में हैं ? तो आपने माया-जंजाल को त्याग दिया ? यह तो में पहले ही समभ गया था। ऐसी पवित्र आत्माएँ संसार में बहुत थोड़ी हैं। ऐसी देवियों के दर्शन दुर्लंभ होते हैं। आपने मुक्ते दर्शन दिये, बड़ी कुपा की। में इस योग्य नहीं, जो आप-जैसी विदुषियों की कुछ सेवा कर सक्ँ। किन्तु को काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे किये हो सकता हो, उसके करने के लिए में सब माँति से तैयार हूँ। यहाँ सेठ-साहूकारों ने मुक्ते बहुत बदनाम कर रखा है। में सबकी आँखों में खटकता हूँ। उसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि जहाँ वे लोग लाभ पर ध्यान रखते हैं; वहाँ में भलाई पर ध्यान रखता हूँ। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुक्ति कुछ कहने-सुनने के लिए आता है तो विश्वास मानो, मुक्ति उसका बचन टाला नहीं जाता। कुछ तो बुढ़ापे का विचार, कुछ उमके दिल टूट जाने का डर, कुछ यह ख्याल कि कहीं यह विश्वासघातियों के फन्दे में न फँस जाय, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा यह सिद्धान्त है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज। किन्तु इस प्रकार की बातें आपके सामने करना व्यर्थ है। आपसे तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो कुछ कार्य हो उसके लिए सिर आंखों से तैयार हूँ।

वृद्ध स्त्री—मेरा कार्य श्राप ही से हो सकता है।

सेठजी-( प्रसन्न होकर ) बहुत प्रच्छा, श्राज्ञा दो।

स्त्री—में त्रापके सामने भिखारिनी बनकर आई हूँ। त्रापको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा नहीं कर सकता।

सेठजी--कहिए, कहिए।

स्त्री-श्राप रामरत्ता को छोड़ दीनिए।

सेठजी के मुख का रंग उतर गया। सारे इवाई किसे को अभी-श्रभी तैयार हुए थे, गिर पड़े। वे बोसे—उसने मेरी बहुत हानि की है। उसका घमंड तोड़ डालूँगा तब छोड़ूँगा।

स्त्री—तो क्या मेरे बुढ़। पे का, मेरे हाथ फैलाने का श्रोर कुछ श्रपनी बड़ाई का विचार न करोगे ? बेटा, ममता बुरी होती है। संसार से नाता टूट जाय, धन, जाय, धर्म जाय, किन्तु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। संयोग सब कुछ कर सकता है, किन्तु बेटे का, स्नेह हृदय से नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का यहाँ तक कि ईश्वर का भी बस नहीं है। तुम मुफ पर तरस खाश्रो। मेरे लड़के की जान छोड़ दो, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। में जब तक जीऊँगी तुम्हें श्राशीर्वाद देती रहूँगी।

सेठबी का हृदय कुछ परीजा। पत्थर की तह में पानी रहता है। किंतु तत्काल ही उन्हें मिसेज रामरचा के उस पत्र का ध्यान आ गया। वे बोले—तो मैं न बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध च्या कर सकता हूँ। परंतु उनकी बीबी साहबा ने को पत्र मेरे पास भेजा है, उसे देखकर शरीर में आग लग जाती है। दिखाऊँ आपको ?

रामरत्वा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ा तो उनकी श्राँखों में श्राँस् भर श्राये। वे बोली—बेटा, उस स्त्री ने मुक्ते बहुत दुःख दिया है। उसने मुक्ते देश से निकाल दिया। उसका मिजाज श्रीर जवान उसके वश में नहीं। किन्तु इस समय उसने जो गर्व दिखाया है. उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम इसे मुला दो। तुम्हारा देश-देश में नाम है। यह नेकी तुम्हारे नाम को श्रीर भी फैला देगी। मैं तुमसे प्रया करती हूँ कि सारा समाचार रामरत्वा से लिखवाकर किसी श्रज्के समाचार-पत्र में छपवा दूँगी। रामरत्वा मेरा कहना नहीं टालेगा। तुम्हारे इस उपकार को वह कभी न भूलेगा। जिस समय ये समाचार संवादपत्रों में छुपेंगे उस समय इजारों मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की श्रिभिलाषा होगी। सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी श्रीर मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ कि शीघ ही तुम्हें कोई न कोई पदवी मिल जायगी। रामरत्वा की श्रॅगरेजों से बहुत मित्रता है, वे उसकी बात कभी न टालेंगे।

सेठजी के द्ध्य में गुदगुदी पैदा हो गई। यदि इस व्यवहार से वह पवित्र श्रीर माननीय स्थान प्राप्त हो जाय, जिसके लिए हजारों खर्च किये, हजारों गालियाँ मिली, हजारों श्रनुनय-विनय कीं, हजारों खुशामदें कीं, खानसामों की फिड़ कियाँ सहीं, बँगलों के चक्कर लगाये! श्रहा, इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। निस्संदेह मुक्ते इस काम में रामरत्ता से बहुत कुछ सहा-यता मिल सकती है। किन्तु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ ? उन्होंने कहा, "माता, मुक्ते नाम-नमूद की बहुत चाह नहीं है। बड़ों ने कहा है, 'नेकी कर श्रीर दिखा में डाल।' मुक्ते तो श्रापकी बात का ख्याल है। पदवी मिले तो केने से इन्कार नहीं, न मिले तो उसकी तृष्णा भी नहीं। परन्तु यह तो बताइए कि मेरे दपयों का क्या प्रवन्ध होगा। श्रापकी मालूम होगा कि मेरे दस हजार हपे खाते हैं।'

रामरत्वा की माँ ने कहा - तुम्हारे इपये की जमानत में करती हूँ। यह देखी, बंगाल-बंक की पास-बुक है। उसमें मेरा दस इज़ार रूपया जमा है। उस रूपये से तुम रामरचा को कोई व्यवसाय करा दो । तुम उस दूकान के मालिक रहोगे, रामरत्ता को उसका मैनेबर बना देना। जब तक वह तुम्हारे कहे पर चले, तब तक निभाना । नहीं तो दुकान तुम्हारी है । मुक्के उसमें से कुछ नहीं चाहिए । मेरी लोज-लबर लेनेवाला ईश्वर है। रामरत्वा श्रव्छी तरह रहे, इससे श्रिधक मुक्ते स्रोर कुछ न चाहिए, यह कहकर पासबुक सेठजी को दे दी। माँ के इस श्चायाह प्रेम ने सेठ जी को विह्नल कर दिया । पानी उनल पड़ा श्चीर पत्थर उसके नीचे दक गया। बीवन में ऐसे पवित्र दृश्य देखने के कम अवसर मिलते हैं। सेठ भी के हृदय में परोपकार की एक लहर-सी उठी। उनकी श्रॉलें डबडवा श्राहें। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी-कभी बाँघ टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की इस उमंग ने स्वार्थ और माया के बाँघ को तोड़ दिया। वे पाम बुक बृद्धा स्त्री को वापस देकर बोले-माता. यह अपनी किताव लो । मुक्ते श्रव श्रधिक न लिजित करो । यह देखी, रामरत्ता का नाम बही से उड़ा देता हूँ ! मुक्ते कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया । स्त्राज तुम्हारा रामरचा तुमको मिल जायगा।

\* \*

इस घटना के दो वर्ष उपरान्त टाउनहाल में फिर एक बड़ा जलसा हुआ। वैंड बज रहा था। फंडियाँ और ध्वजाएँ वायु-मयडल में लहरा रही थीं। नगर के सभी माननीय पुड्य उपस्थित थे। लैंडो, फिटन और मोटरों से छहाता भरा हुआ था। एकाएक मुश्की घोड़ों की फिटन ने ऋहाते में प्रवेश किया। सेट गिरघारीलाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ एक फैसने- बुल नवयुवक अँगरेजी सूट पहने मुसकुराता हुआ उतरा। ये मिस्टर रामरचा थे। वे ऋब सेठजी की एक खास दूकान के मैनेकर हैं। केवल मैनेजर ही नहीं, किन्तु उनहें मैनेकिंग प्रोप्राइटर समक्तना चाहिए। दिल्ली-दरबार में सेठजी को रायबहादुर का पद भी मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मैकिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और नगर के माननीय पुढ़्यों की ओर से सेठजी को घन्यवाद देने के लिए यह बैठक हुई है। सेठजी की ओर से घन्यवाद का वक्तव्य मिस्टर रामरचा

पेश करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तृताएँ सुनी हैं, वे बहुत उत्सुकता से इस अवसर की प्रतीचा कर रहे हैं।

बैठक समाप्त होने पर जब सेठजी रामरचा के साथ श्रपने भवन पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि आज वृद्धा स्त्री उनसे फिर मिलने आई है। सेठजी दौड-कर रामरचा की माँ के चरणों से लिपट गये। उनका हृदय इस समय नदी की भाँति उमड़ा हुआ था।

\* \*

'रामरत्ता ऐयड कॉड्स' नामक चीनी बनाने का कारखाना बहुत उन्नति पर है। रामरत्ता श्रव भी उसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किन्तु पार्टियाँ कम देते हैं, श्रीर दिनभर में तीन से श्रिषक सुट नहीं बदलते। वे श्रव उस पत्र को जो उनकी स्त्री ने सेठजी को लिखा था, संसार की एक बहुत श्रम्ल्य वस्तु सम्भते हैं श्रीर मिसेज रामरत्ता को भी श्रव सेठजी का नाम मिटाने की श्रिषक चाह नहीं है। क्योंकि श्रभी हाल में बव उनके लड़का पैदा हुशा था तो मिसेज रामरत्ताने श्रपना सुवर्ण-कंकण घाय को उपहार दिया था श्रीर मनों मिठाई बाँटी थी।

यह सब हो गया, किन्तु वह बात जो अपनहोनी थी, वह न हुई । रामरद्धा की मा अपने अपयोध्या में रहती है और अपनी पुत्रवधू की स्रत नहीं देखना चाहतीं।

## पछतावा

ŧ

पिष्डत दुर्गानाथ जब कालेज से निकले तो उन्हें जीवन-निर्वाह की चिन्ता उपस्थित हुई। वे दयालु श्रीर धार्मिक थे। इच्छा थी कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपना जीवन भी साधारणतः सुखपूर्वक व्यतीत हो श्रीर दूसरों के साथ भलाई श्रीर सदाचरण का भी श्रवसर मिले। वे सोचने लगे—यदि किसी कार्यालय में क्लर्क बन जाऊँ तो श्रपना निर्वाह हो सकता है, किन्तु सर्वसाधारण से कुछ भी सम्बन्ध न रहेगा। बकालत में प्रविष्ट हो जाऊँ तो दोनों बातें सम्भव है, किन्तु श्रवेकानेक यल करने पर भी श्रपने को पवित्र रखना कठिन होगा। पुलिस-विभाग में दीन-पालन श्रीर परोपकार के लिए बहुत से श्रवसर मिलते रहते हैं; किन्दु एक स्वतंत्र श्रीर सिद्धचार-प्रिय मनुष्य के लिए वहाँ की हवा हानिप्रद है। शासन-विभाग में नियम श्रीर नीतियों की भरमार रहती है। कितना ही चाहो पर वहाँ कड़ाई श्रीर डाँट-उपट से बचे रहना श्रसम्भव है। इसी प्रकार बहुत सोच-विचार के पश्चात् उन्होंने निश्चय किया कि किसी अमींदार के यहाँ भुखतार श्राम' वन जाना चाहिए। वेतन तो श्रवश्य कम मिलेगा; किन्तु दीन-खेतिहरों से रात-दिन संबन्ध रहेगा, उनके साथ सद्व्यहार का श्रवसर मिलेगा। साधारण जीवन-निर्वाह होगा श्रीर विचार हढ़ होंगे।

कुँ अर विशाल सिंहजी एक सम्पत्तिशाली जमींदार थे। पं॰ दुर्गानाथ ने उनके पास जाकर प्रार्थना की कि मुक्ते भी अपनी सेवा में रखकर कृतार्थ की जिए। कुँ अर साहब ने इन्हें सिर से पैर तक देखा और कहा — पिखतजी, आपको अपने यहाँ रखने में मुक्ते बड़ी प्रसन्नता होती, किन्तु आपके योग्य मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं देख पड़ता।

दुर्गानाथ ने कहा—मेरे लिए किसी विशेष स्थान की भावश्यकता नहीं है। मैं हर एक काम कर सकता हूँ। वेतन श्राप जो कुछ प्रसन्नतापूर्वक देंगे, मैं स्वीकार करूँगा। मैंने तो यह संकल्प कर लिया है कि सिवा किसी रईस के श्रीर किसी की नौकरी न करूँ गा। कुँवर विशालिंह ने अभिमान से कहा—रईंस की नौकरी नौकरी नहीं, राज्य है। मैं अपने चपरासियों को दो कपया माहवार देता हूँ और वे तंज्ञेव के अँगरखे पहनकर निकलते हैं। उनके दरवाज़ों पर घोड़े वें चे हुए हैं। मेरे क़ारिन्दे पाँच क्यये से अधिक नहीं पाते, किन्तु शादी-विवाह वकीलों के यहाँ करते हैं। न जाने उनकी कमाई में क्या चरकत होती है। बरसों तनख्वाह का हिसाब नहीं करते। कितने ऐसे हैं जो बिना तनख्वाह के कारिन्दगी या चपरास्गीरी को तैयार बैठे हैं। परन्तु अपना यह नियम नहीं। समक्त लीजिए, मुख्तार आम अपने इलाके में एक बड़े जमींदार से अधिक रोव रखता है। उसका ठाट-बाट और उसकी हुकूमत छोटे छोटे राजाओं से कम नहीं। जिसे इस नौकरी का चसका लग गया है, उसके सामने तहसीलदारी फूठी है।

पिडत दुर्गानाय ने कुँवर साइव की बातों का समर्थन किया, जैसा कि करना उनको सभ्यतानुसार उचित था। वे दुनियादारी में अभी कचे थे, बोले— मुक्ते अब तक किसी रईस की नौकरी का चसका नहीं लगा है। मैं तो अभी काले क से निकला आता हूँ। और न मैं इन कारणों से नौकरी करना चाइता हूँ जिनका कि आपने वर्णन किया। किन्तु इतने कम वेतन में मेरा निर्वाह न होगा। आपके और नौकर असामियों का गला दबाते होंगे। मुक्तसे मरते समय तक ऐसे कार्य न होंगे। यदि सचे नौकर का सम्मान होना निश्चय है, तो मुक्ते विश्वास है कि बहुत शीघ आप मुक्तसे प्रसन्न हो जायँगे।

कुँवर साहब ने बड़ी हद्ता से कहा—हाँ, यह तो निश्चय है कि सत्यवादी मनुष्य का आदर सब कहीं होता है, किन्तु मेरे यहाँ तनस्वाह अधिक नहीं दी जाती।

ज़मींदार के इस प्रतिष्ठा-शून्य उत्तर को सुनकर परिडतजी कुछ खिल हृदय से बोले—तो फिर मज़क्री है। मेरे द्वारा इस समय कुछ कष्ट आपको पहुँचा हो तो ज्ञमा कीजिएगा। किन्तु मैं आपसे कह सकता हूँ कि ईमानदार आदमी आपको इतना सस्ता न मिलेगा।

कुँवर साइव ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ सदा श्रदालत-कचहरी लगी ही रहती है, सैकड़ों रुपये तो डिगरी श्रीर तबबीजों तथा श्रीर-श्रीर श्रॅगरेजी काग-ज़ों के श्रनुवाद में लग बाते हैं। एक श्रॅगरेजी का पूर्ण परिडत सहब ही में मिल हा है। सो भी श्रिधिक तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगों। इसे रख लेना ही उचित है। तेकिन परिडतजी की बात का उत्तर देना आवश्यक था, श्रतः कहा—महाशय, सत्यवादी मनुष्य को कितना ही कम वेतन दिया जाये, वह सत्य को न छोड़ेगा और श्रिधिक वेतन पाने से बेहमान सचा नहीं बन सकता है। सचाई का क्यये से कुछ सम्बन्ध नहीं। मैंने ईमानदार कुली देखे हैं और बेहमान बड़े-बड़े धनाट्य पुरुष। परन्तु अञ्चा, श्राप एक सज्बन पुरुष हैं। श्राप मेरे यहाँ प्रसन्नतापूर्वक रहिए। मैं श्रापको एक हलाके का श्रिधिकारी बना दूँगा और श्रापका काम देख कर तरकी भी कर दूँगा।

दुर्गानाथजी ने २०) मासिक पर रहना स्वीकार कर लिया। यहाँ से कोई ढाई मील पर कई गाँवों का एक इलाका चाँदपार के नाम से विख्यात था। पिउदाजी इसी इलाके के कारिन्दे नियत हुए।

२

परिडत दुर्गानाथ ने चाँदपार के इलाके में पहुँचकर श्रपने निवासस्थान को देखा तो उन्होंने कुँवर साइव के कथन को बिलकुल सत्यपाया। यथार्थ में रियासत की नौकरी सुख-सम्पत्ति का घर है। रहने के लिए सुन्दर बँगला है, जिसमें बहुमूल्य बिछीना बिछा हुआ था, सैकड़ों बीचे की सौर, कई नौकर-चाकर कितने ही चपरासी, सवारी के लिए एक सुन्दर टाँगन, सुख और ठाट बाट के सारे सामान उपस्थित। किन्तु इस प्रकार की सजावट और बिलास की सामग्री देखकर उन्हें उतनी प्रसन्नता न हुई। क्योंकि इसी सजे हुए बँगतों के चारों और किसानों के कोंपड़े थे। फूस के घरों में मिट्टी के बर्तनों के सिवा और सामान ही क्या था ! वहाँ के लोगों में वह बँगला कोट के नाम से विख्यात था। लड़के उसे भय की दृष्टि से देखते। उसके चबूतरे पर पैर रखने का उन्हें साइस न पड़ता। इस दीनता के बीच में इतना बड़ा ऐश्चर्ययुक्त पृश्य उनके लिए श्रत्यन्त दृदय-विदारक था। किसानों की यह दशा थी कि सामने आते हुए थरथर काँपते थे। चय रासी लोग उनसे ऐसा वर्ताव करते थे कि पशुआों के साथ भी वैसा नहीं होता।

पहले ही दिन कई सी किसानों ने परिडतजी को अपनेक प्रकार के पदार्थ मेंट के रूप में उपस्थित किये, किन्तु अब वे सब लीटा दिये गये तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। किसान प्रसन्न हुए, किन्द्र चपरासियों का रक्त उबलने लगा। नाई श्रीर कहार ख़िदमत को श्राये, किन्तु लौटा दिये गये। श्रहीरों के घरों से दूध से भरा हुश्रा एक मटका श्राया, वह भी वापस हुश्रा। तमोली एक टोली पान लाया, किन्तु वह भी स्वीकार न हुश्रा। आसामी श्रापस में कहने लगे कि कोई धर्मात्मा पुरुष श्राये हैं। परन्तु चपरासियों को तो ये नई बातें श्रसहा हो गईं। उन्होंने कहा—हुजूर, श्रगर श्रापको ये चीजें पसन्द न हो तो न लें, मगर रस्म को तो न मिटायें। श्रगर कोई दूसरा श्रादमी यहाँ श्रायेगा तो उसे नये सिरे से यह रस्म बाँधने में कितनी दिक्कत होगी? यह बच सुन कर परिडतजी ने केवल यही उत्तर दिया—जिसके सिर पर पड़ेगा वह भुगत लेगा। मुक्ते इसकी चिन्ता करने की क्या श्रावश्यकता? एक चपराधी ने साहस बाँधकर कहा—इन श्रसामियों को श्राप जितना गरीब समभते हैं उतने गरीब ये नहीं हैं। इनका टंग ही ऐसा है। भेष बनाये रहते हैं। देखने में ऐसे सीधे सादे मानो बेसिंग की गाय हैं, क्रेकिन सच मानिए, इनमें का एक-एक श्रादमी ह ईकोरट का वकील है।

चपरासियों के इस वाद-विवाद का प्रभाव पण्डित की पर कुछ न हुआ उन्होंने प्रत्येक ग्रहस्य से दयालुता श्रोर भाईचारे का श्राचरण करना श्रारम्भ किया। सबेरे से श्राठ बजे तक तो गरीबों को बिना दाम श्रीषधियाँ देते, फिर हिसाब-किताब का काम देखते। उनके सदाचरण ने श्रसामियों को मोह लिया। मालगुजारी का रूपया, जिसके लिए प्रतिवर्ष कुरकी तथा नीजाम की श्रावश्यकता होती थी, इस वर्ष एक इशारे पर वस्न हो गया। किसानों ने श्रपने भाग सराहे श्रोर वे मनाने लगे कि हमारे सरकार की दिनोदिन बढ़ती हो।

₹

कुँवर विशालसिंह अपनी प्रजा के पालन पोपण पर बहुत ध्यान रखते थे। वे बीज के लिए अनाज देते और मजूरी और बैलों के लिए इपये। फसल कट ने पर एक का डेढ़ वसूल कर लेते! चाँदपार के कितने ही असामी इनके ऋणी थे। चैत का महीना था। फसल कट-कटकर खिलयानों में आ रही थी। खिल यान में से कुछ नाज घर में अने लगा था। इसी अवसर पर कुँवरसाइब ने चाँदपारवालों को बुलाया और कहा—हमारा नाज और रुपया बेगक कर दो। यह चैत का महीना है। जब तक कहाई न की जाय, तुम लोग डकार नहीं लेते। इस तरह काम नहीं चलेगा। बूढ़े मल्का ने कहा—सरकार, भला असामी

कभी श्रपने मालिक से बेबाक़ हो सकता है। कुछ श्रभी ले लिया बाय, कुछ, फिर दे देंगे। इमारी गर्दन तो सरकार की मुट्ठी में है।

कुँवर साहब—ग्राज कौड़ी-कौड़ी चुकाकर यहाँ से उठने पाश्रोगे। तुम लोग हमेशा हसी तरह हीला हवाला किया करते हो।

मल्का—(विनय के साथ)—हमारा पेट है, सरकार की रोटियाँ हैं, हमकी श्रीर क्या चाहिए ? को कुछ उपज है वह सब सरकार ही की है।

कुँवर साहव से मलूका की यह वाचालता सही न गई। उन्हें इसपर कोष आ गया; राजा रईस ठहरे। उन्होंने बहुत कुळ खरी-ख़ोटो सुनाई और कहा— कोई है? जरा इस बुड्ढे का कान तो गरम करो, यह बहुत बढ़-बढ़कर बातें करता है। उन्होंने तो कदाचित् धमकाने की इच्छा से कहा, किन्तु चपरासी क़ादिर ख़ाँ ने लपककर बूढ़े की गर्दन पकड़ी और ऐसा घका दिया कि बेचारा जमीन पर जा गिरा। मलूका के दो जवान बेटे वहाँ चुपचाप खड़े थे। बाप की ऐसी दशा देखकर उनका रक्त गर्म हो उठा। वे दोनों भपटे और कादिर खाँ पर टूट पहे। घमाघम शब्द सुनाई पड़ने लगा। ख़ाँ साहब का पानी उतर गया, साफ़ा अलग जा गिरा। अचकन के दुकड़े दुकड़े हो गये। किन्तु जवान चलती रही।

मल्का ने देखा, बात बिगड़ गईं। वह उठा श्रीर कादिर ख़ाँ को छुड़ाकर श्रपने लड़कों को गालियाँ देने लगा। बन लड़कों ने उसी को डाँटा तब दीक-कर कुँवर साहन के चरणों पर गिर पड़ा। पर बात यथार्थ में बिगड़ गईं थी। बुढ़े के इस विनीत भाव का कुछ प्रभाव न हुशा। कुँवर साहन की श्राँखों से मानों श्राग के श्रंगारे निकल रहे थे। वे बोले— बेईमान श्राँखों, के सामने से दूर हो जा। नहीं तो तेरा खून पी जाऊँग।।

बूढ़े के शरीर में रक्त तो श्रव वैसा न रहा या, किन्तु कुछ गर्मी श्रवश्य थी। समभता था कि ये कुछ न्याय करेंगे, परन्तु यह फटकार सुनकर बोला— सरकार, बुढ़ापे में श्रापके दरवाजे पर पानी उतर गया श्रीर तिसपर सरकार हमी को डाँटते हैं। कुँवर साहब ने कहा—तुम्हारी इज्जत श्रभी क्या उतरी है, अब उतरेगी।

दोनों लड़के सरोष बोको-सरकार ऋपना कपया लेंगे कि किसी की इज्बत लेंगे ?

कुँवर साहब ( ऍठकर ) - रूपया पीछे, लेंगे, पहले देखेंगे, कि तुम्हारी इज्जत कितनी है!

8

चाँदपार के किसान अपने गाँव पर पहुँचकर पिंग्डत दुर्गानाथ से अपनी रामकहानी कह ही रहे ये कि कुँबर साहब का दूत पहुँचा और ख़बर दी कि सरकार ने आपको अभी-अभी बुलाया है।

दुर्गानाथ ने स्रसामियों को परितोष दिया स्रौर स्राप घोड़े पर सवार होकर दरकार में हाजिर हुए।

कुँवर साहव की श्राँखें लाल थीं। मुख की श्राकृति भयंकर हो रही थी। कई मुख्तार श्रोर चपरासी बैठे हुए श्राग पर तेल डाल रहे थे। परिडतजी को देखते ही कुँवर साहब बोकों — चाँदपारवालों की हरकत श्रापने देखी?

पशिडत की ने नम्र भाव से कहा-- जी हाँ, सुनकर बहुत शोक हुआ। ये तो ऐसे सरकश न थे।

कुँवर साहब—यह सब आप ही के आगमन का फल है। आप आभी स्कूल के लड़के हैं। आप क्या जानें कि संसार में कैसे रहना होता है। यदि आपका वर्ताव असामियों के साथ ऐसा ही रहा तो फिर मैं ज़मींदारी कर चुका। यह सब आपकी करनी है। मैंने इसी दरवाजे पर असामियों को बाँध बाँध कर उलटे लटका दिया है और किसी ने चूँ तक न की। आज उनका यह साहस कि मेरे ही आदमी पर हाथ चलायें!

दुर्गानाथ (कुछ दबते हुए ) — मशाश्य, इसमें मेरा क्या श्रपराध ? मैंने तो जबसे सुना है तभी से स्वयं सोच में पड़ा हूँ।

कुँवर साइब—श्रापका श्रापराध नहीं तो किसका है ! श्राप ही ने तो इनको सर चढ़ाया । बेगार बंद कर दी, श्राप ही उनके साथ भाईचारे का बर्ताव करते हैं, उनके साथ हॅंसी-मज़ाक करते हैं । ये छोटे श्रादमी इस बर्ताव की कदर क्या बानें, किताबी बातें स्कूलों ही के लिए हैं । दुनिया के व्यवहार का कानून दूसरा है । श्रच्छा, को हुआ सो हुआ । श्रव मैं चाहता हूँ कि इन बदमाशों को इस सरकशी का मज़ा चलाया जाय । असामियों को श्रापने मालगुवारी की रसीदें तो नहीं दी हैं ?

दुर्गानाथ ( कुछ डरते हुए )—बी नहीं, रिटें तैयार है, केवल स्नापके इस्ताच्यों की देर है ?

कुँवर साहब (कुछ संतुष्ट होकर )—यह बहुत अञ्छा हुमा। शकुन अञ्के हैं। अब आप इन रसीदों को चिराग्र अली के सिपुर्द की जिए। इन लोगों पर बकाया लगान की नालिश की जायगी, असल नीलाम करा लूँगा। जब भूखें मरेंगे तब स्फेगी। जो क्पया अब तक वस्ल हो चुका है, वह बीज और ऋण के लाते में चढ़ा लीजिए। आपको केवल यह गवाही देनी होगी कि यह क्पया मालगुजारी के मद में नहीं, कर्ज के मद में वस्न हुआ है। बस!

दुर्गानाथ चिन्तित हो गये। सोचने लगे कि क्या यहाँ भी उसी स्नापत्ति का सामना करना पड़ेगा जिससे बचने के लिए इतने सोच-विचार के बाद, इस शान्ति-कुटीर को ग्रहण किया था? क्या जान-बूभकर इन गरीबों की गर्दन पर छुरी फेल्टॅं, इसलिए कि मेरी नौकरी बनी रहे? नहीं, यह मुभसे न होगा। बोले—क्या मेरी शहादत बिना काम न चलेगा?

कुँवर साहब (कोघ से)—क्या इतना कहने में भी आपको कोई उज़ है! दुर्गानाय (दिविधा में पड़े हुए)—जी, यों तो मैंने आपका नमक खाया है। आपको प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मुक्ते उचित है, किन्तु न्यायालय में मैंने गवाही नहीं दी है। संभव है कि यह कार्य मुक्तसे न हो सके अतः मुक्ते तो चमा ही कर दिया जाय।

कुँबर साहब (शासन के ढंग से)—यह काम आपको करना पड़ेगा, इसमें 'हाँ-नहीं' की कोई आयश्यकता नहीं। आग आगने लगाई है, बुक्ता-येगा कीन?

दुर्गानाथ ( दृढ़ता के साथ ) — मैं भूठ कदापि नहीं बोल सकता, श्रौर न इस प्रकार शहादत दें सकता हूँ।

कुँवर साहब (कोनल राब्दों में) — कुमानिधान, यह सूठ नहीं है। मैंने सूठ का व्यापार नहीं किया है। मैं यह नहीं कहता कि आप दिपये का वस्त होना अस्वीकार कर दीजिए। जब असमी मेरे ऋणी हैं, तो मुक्ते अधिकार है कि चाहे रुपया ऋण की मद में वस्त करूँ या मालगुजारी की मद में। यदि इतनी-सी बात को आप सूठ समसते हैं तो आपकी जबरदस्ती है। आभी आपने

संसार देखा नहीं। ऐसी सचाई के लिए संसार में स्थान नहीं। श्राप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इस सेवक-धर्म पर विचार कीलिए। श्राप शिच्चित श्रोर होनहार पुरुष हैं। इस सेवक-धर्म पर विचार कीलिए। श्राप शिच्चित श्रोर बहुत काम करना है। श्रामी से श्राप यह धर्म श्रोर सत्यता धारण करेंगे तो श्रपने जीवन में श्रापको श्रापित श्रोर निराशा के सिवा श्रोर कुछ प्राप्त न होगा। सत्यप्रियता श्रावश्य उत्तम वस्तु है, किन्तु उसकी भी सीमा है, 'श्रात सर्वत्र वर्जयेत् ?' श्राव श्राधिक सोच विचार की श्रावह्यकता नहीं। यह श्रावसर ऐसा ही है।

कुँवर साहब पुराने खुरीट थे । इस फैंकनैत से युवक खिलाड़ी हार गया । पू

इस घटना के तीसरे दिन चाँदपार के श्रासमियों पर बकाया लगान की नालिश हुई। समन श्राये। घर-घर उदासी छा गई। समन क्या थे, यम के दूत थे। देवी देवताश्रों की भिन्नतें होने लगीं। स्नियाँ श्रापने घरवालों को कोसने लगीं, श्रोर पुरुष श्रापने माग्य को। नियत तारीख़ के दिन गाँव के गँवार कम्धे पर लोटा-डोर रखे श्रोर श्राँगोछे में चबेना बाँधे कचहरी को चले। सैकड़ों स्नियाँ श्रोर बालक रोते हुए उनके पीछे-पीछे बाते थे। मानो श्रव वे फिर उनसे न मिलेंगे।

पिड़त दुर्गानाथ के लिए ये तीन दिन कठिन परी हा के थे। एक स्रोर कुँवर साहब की प्रभावशालिनी बातें, दूसरी स्रोर किसानों की हाय-हाय। परन्तु विचार-सागर में तीन दिन निमन्न रहने के पश्चात् उन्हें घरती का सहारा मिल गया। उनकी स्रात्मा ने कहा—यह पहली परी हा है। यदि इसमें स्रनुत्ती ए रहे तो किर स्रात्मिक दुर्वलता ही हाथ रह जायगी। निदान निश्चय हो गया कि मैं स्रापने लाभ के लिए इतने गरी बों को हानि न पहुँचाऊँगा।

दस बजे दिन का समय था। न्यायाश्चय के सामने मेला-सा लगा हुआ था। नहाँ-तहाँ श्यामबस्ता-छादित देवतात्रों की पूजा हो रही थी। चाँदपार के किसान भुज्य के भुज्य एक पेड़ के नीचे आकर बैठे। उनसे कुछ दूर पर कुँवर साहब के मुख्तार आम सिपाहियों और गवाहों की भीड़ थी। ये लोग आत्यन्त विनोद में थे। जिस प्रकार मछलियाँ पानी में पहुँचकर कलोलें करती हैं, उसी माँति ये लोग भी आनन्द में चूर थे। कोई पान खा रहा था। कोई हलवाई की

दूकान से पूरियों की पत्तल लिये चला आता था। उधर बेचारे किसान पेड़ के नीचे चुपचाप उदास बैठे थे कि आज न जाने क्या होगा, कौन आफ़त आयेगी! भगवान का भरोसा है। मुकदमें की पेशी हुई। कुँवर साहब की ओर के गवाह गवाही देने लगे कि असामी बड़े सरकश हैं। जब लगान माँगा जाता है तो लड़ाई-भगड़े पर तैयार हो बाते हैं। अबकी इन्होंने एक कौड़ी भी नहीं दी।

कादिर ख़ाँ ने रोकर अपने सिर की चोट दिखाई। सबके पीछे पिडत दुर्गानाथ की पुकार हुई। उन्हों के बयान पर निपटारा होना था। वकील साहब ने उन्हें खूब तोते की भाँति पढ़ा रखा था, किन्तु उनके मुख से पहला वाक्य निकला ही था कि मैनिस्ट्रेट ने उनकी ओर तीत्र दृष्टि से देखा। वकील साहब बगलें भाँकने लगे। मुख्तार-श्राम ने उनकी ओर घूरकर देखा। श्रहलमद पेश-कार श्रादि सब-के सब उनकी ओर श्राक्षयं की दृष्टि से देखने लगे।

न्यायाधीश ने तीव स्वर में कहा — तुम जानते हो कि मैजिस्ट्रेंट के सामने खड़े हो ?

दुर्गानाथ ( दृढ़तापूर्वक )—नी हाँ, भली भाँति जानता हूँ ।

न्याया॰ — तुम्हारे ऊपर प्रसत्य भाषणाका स्रभियोग लगाया जा सकता है।
दुर्गानाथ — ऋवश्य, यदि मेरा कथन भुठा हो।

विकील ने कहा—-जान पड़ता है, किसानों के दूध, घी श्रीर मेंट श्रादि ने यह काया-पलट कर दी है श्रीर न्यायाधीश की श्रीर सार्थक दृष्टि से देखा।

दुर्गानाय—ग्रापको इन वस्तुश्रों का श्रधिक तजुर्भ होगा। मुक्ते तो श्रपनी रूखी रोटियाँ ही श्रधिक प्यारी हैं।

न्यायाधीश—तो इन श्रमामियों ने सब रूपया बेवाक कर दिया है ? दुर्णानाथ—जी हाँ, इनके जिम्मे लगान की एक कौड़ी भी बाकी नहीं है। न्यायाधीश—रसीदें क्यों नहीं दीं ?

दुर्गानाथ-मेरे माजिक की आजा।

Ę

मैजिस्ट्रेट ने नालिशें डिसमिस कर दीं। कुँवर साहब को ज्यों ही इस परा-जय की खबर मिली, उनके कोप की मात्रा सीमा से बाहर हो गईं। उन्होंने परिडत दुर्गानाथ को सैक्ड़ों कुवाक्य कहे—नमकहराम, विश्वासघाती, दुष्ट। मैंने उसका कितना आदर किया, किन्तु कुत्ते की पूँछ कहीं सीची हो सकती है! अन्त में विश्वासघात कर ही गया। यह अन्छा हुआ कि पं॰ दुर्गानाथ मैजिस्ट्रेट का फैसला सुनते ही मुख्तार आम की कुंजियाँ और कागगपत्र सुपुर्व कर चलते हुए। नहीं तो उन्हें इस कार्य के फल में कुछ दिन इल्दी और गुड़ पीने की आवश्यकता पड़ती।

कुँवर साहब का लेन-देन विशेष श्रिधिक था। चाँदपार बहुत बड़ा इलाका था। वहाँ के श्रसामियों पर कई सौ रूपये बाक़ी थे। उन्हें विश्वास हो गया कि श्रव रूपया डूब जायगा। वस्त होने की कोई श्राशा नहीं। इस परिडत ने श्रसामियों को बिलकुल बिगाड़ दिया। श्रव उहें मेरा क्या डर १ श्रपने कारिन्दों श्रोर मंत्रियों से सम्मित ली। उन्होंने भी यही कहा—श्रव वस्त होने की कोई स्रत नहीं। कागजात न्यायालय में पेश किये जायँ तो इनका टैक्स लग जायगा। किन्तु रूपया वस्त होना कठिन है। उजरदारियाँ होंगी। कहीं हिसाब में कोई भूल निकल श्राई तो रही-सही साख भी जाती रहेगी श्रोर दूसरे इलाकों का रूपया भी मारा जायगा।

दूसरे दिन कुँवर साहब पूजा-पाठ से निश्चिन्त हो अपने चौपाल में बैठे, तो क्या देखते हैं कि चाँदपार के असामी अगड के अगड चले आ रहे हैं। उन्हें यह देखकर भय हुआ कि कहीं ये सब कुछ उपद्रव तो न करेंगे, किन्तु किसी के हाथ में एक छुड़ी तक न थी। मलूका आगो-आगो आता था। उसने दूर ही से अक्कर बन्दना की। ठाकुर साहब को ऐसा आश्चर्य हुआ, मानो वे कोई स्वप्न देख रहे हों।

9

मलूवा ने सामने त्राकर विनयपूर्वक कहा-सरकार, हम लोगों से भो कुछ, भूल-चूक हुई उसे चमा किया जाय। हम लोग सब इज्रू के चाकर हैं; सरकार ने हमको पाला-पोसा है। त्राब भी हमारे ऊपर यही निगाह रहे।

कुँवर साहब का उत्साह बढ़ा । सममे कि पिएडत के चले काने से इन सबों के होश ठिकाने हुए हैं । श्रव किसका सहारा लेंगे । उसी खुर्राट ने इन सबों को बहका दिया था । कड़ककर बोलों — वे तुम्हारे सहायक पिएडत कहाँ गये ? वे श्रा काते तो जरा उनकी ख़बर ली जाती ।

यह सुनकर मल्का की आँखों में आँसू भर आये। वह बोला—सरकार, उनको कुछ न कहें। वे आदमी नहीं, देवता से। जवानी की सौगन्ध है, बो उन्होंने आपकी कोई निन्दा की हो। वे बेचारे तो इम लोगों को बार-बार सम-भाते थे कि देखो, मालिक से बिगाइ करना अच्छी बात नहीं। इमसे कभी एक लोटा पानी के रवादार नहीं हुए। चलते-चलते इमसे कह गये कि मालिक का बो कुछ तुम्हारे किम्मे निकले, चुका देना। आप इमारे मालिक हैं। इमने आपका बहुत खाया-पिया है। अब इमारी यही विनती सरकार से है कि इमारा हिसाब-किताब देखकर जो कुछ इमारे ऊपर निकले, बताया जाय। इम एक-एक कोड़ी चुका देंगे, तब पानी पीयेंगे।

कुँवर साहब सन्न हो गये । इन्हीं इपयों के लिए कई बार खेत कटवाने पड़े थे । कितनी बार घरों में त्राग लगवाई । त्रानेक बार मार-पीट की । कैसे-कैसे दंड दिये । श्रीर त्राच ये सब श्राप-से-श्राप सारा हिसाब-किताब साफ़ करने श्राये हैं । यह क्या जादू है !

मुख्तारम्चाम साहब ने काग़जात खोले श्रीर श्रसामियों ने श्रपनी-श्रपनी पोट-लियों। जिसके जिस्से जितना निकला, वे-कान-पूँछ हिलाये उतना द्रव्य सामने रख दिया। देखते देखते सामने रुपयों का ढेर लग गया। छः सौ रुपया बात की बात में वसूल हो गया। किसी के जिस्से कुछ बाकी न रहा। यह सत्यता श्रीर न्याय की विजय थी। कठोरता श्रीर निर्देयता से जो काम कभी न हुआ वह धर्म श्रीर न्याय ने पूरा कर दिखाया।

जबसे ये लोग मुकदमा जीतकर श्राये तभी से उनको रुपया चुकाने की धुन सवार थी। परिडतजी को वे यथार्थ में देवता समभते थे। रुपया चुका देने के लिए उनकी विशेष श्राज्ञा थी। किसी ने बैल, किसी ने गहने बन्धक रखे। यह सब कुछ सहन किया, परन्तु परिडतजी की बात न टाली। कुँवर साहब के मन में परिडतजी के प्रति जो बुरे विचार थे वे सब मिट गये। उन्होंने सदा से कटोरता से काम लेना सीखा था। उन्हों नियमों पर वे चलते थे। न्याय तथा सत्यता पर उनका विश्वास न था। किन्तु श्राज्ञ उन्हें प्रत्यक्त देख पड़ा कि सत्यता श्रोर कोमलता में बहुत बड़ी शक्ति है।

ये श्रसामी मेरे हाथ से निकल गये वे । मैं इनका क्या बिगाड़ सकता था?

श्रवश्य वह परिडत सचा श्रीर धर्मात्मा पुरुष था। उसमें दूरदर्शिता न हो, काल-ज्ञान न हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह निःस्पृह श्रीर सचा पुरुष था।

4

कैसी ही श्रच्छी वस्तु क्यों न हो, जब तक इमको उसकी श्रावश्यकता नहीं होती तब तक इमारी दृष्टि में उसका गौरव नहीं होता । इरी दूव भी किसी समय श्रशिक्यों के मोल बिक जाती है। कुँबर साहब का काम एक निःस्पृह मनुष्य के बिना इक नहीं सकता था। श्रतएव पिडतजी के इस सर्वोत्तम कार्य की प्रशंसा किसी किब की किवता से श्रिधिक न हुई। चाँदपार के श्रसामियों ने तो श्रपने मालिक को कभी किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाया, किन्तु श्रन्य इलाकोंबाले श्रसामी उसी पुराने ढंग से चलते थे। उन इलाकों में रगड़-भगड़ सदैव मची रहती थी। श्रदालत, मार-पीट, डाँट-डपट सदा लगी रहती थी। किन्तु ये सब तो जमींदार के श्रगार हैं। बिना इन सब बातों के जमींदारी कैसी ! क्या दिनभर बैठे-बैठे वे मिसल्याँ मारें ?

कुँवर साहव इसी प्रकार पुराने ढंग से अपना प्रबन्ध सँभालते जाते थे। कई वर्ष व्यतीत हो गये। कुँवर साहव का कारोबार दिनों दिन चमकता ही गया, यद्यपि उन्होंने पाँच लड़कियों के विवाह बड़ी धूमधाम के साथ किये, परन्तु तिस पर भी उनकी बढ़ती में किसी प्रकार की कमी न हुई। हाँ, शारीरिक शिक्तयाँ अवश्य कुछ-कुछ ढीली पड़ती गईं। बड़ी भारी चिन्ता यही थी कि इस बड़ी सम्पत्ति और ऐश्वर्य का भोगनेवाला कोई उत्पन्न न हुआ। भानजे, भतीजे, और नवासे इस रियासत पर दाँत लगाये हुए थे।

कुँवर साइव का मन अब इन सांसारिक भगड़ों से फिरता जाता था। आख़िर यह रोना घोना किसके लिए ? अब उनके जीवन नियम में एक परिवर्तन हुआ। द्वार पर कभी-कभी साधु-सन्त धूनी रमाये हुए देख पड़ते। स्वयं भगवद्गीता और विष्णुपुराण पढ़ते। पारलीकिक चिन्ता अब नित्य रहने लगी। परमात्मा की कृपा और साधु-सन्तों के आशोर्वाद से बुढ़ापे में उनको एक लड़का पैदा हुआ। जीवन की आशाएँ सफल हुईं, पर दुर्भाग्यवश पुत्र के जन्म ही से कुँवर साहब शारीरिक व्याधियों से प्रस्त रहने लगे। सदा वैद्यों और डाक्टरों का

ताँता लगा रहता था । लेकिन दवाश्रों का उलटा प्रभाव पहता । ज्यों त्यों करके उन्होंने ढाई वर्ष बिताये । अन्त में उनकी शक्तियों ने जवाब दे दिया । उन्हें माल्यम हो गया कि श्रव संसार से नाता ट्रट नायगा । श्रव चिन्ता ने श्रीर धर दबाया-यह सारा माल-ग्रसवाब, इतनी बड़ी सम्पत्ति किसपर छोड़ जाऊँ ? मन की इच्छाएँ मन ही में रह गई। लड़के का विवाह भी न देख सका। उसकी तोतली बातें सुनने का भी सीभाग्य न हुआ। हाय, अब इस कलेजे के दुकड़े की किसे सौंपूँ जो इसे अपना पुत्र सममे । लड़के की मा स्त्री जाति, न कुछ जाने न समके । उससे कारबार सँभलना कठिन ै । मुख्तारस्राम, गुनाश्ते, कारिन्दे कितने हैं, परन्तु सबके सब स्वार्थी—विश्वासवाती । एक भी ऐसा पुरुष नहीं जिसार मेरा विश्वास जमे। कोर्ट ऋगॅफ वार्ड्स के सुपुर्द करूँ तो वहाँ भी ये ही सब श्रापत्तियाँ । कोई इधर दबायेगा कोई उधर । श्रनाथ बालक को कौन पूर्वगा ? हाय, मैंने ब्रादमी नहीं पहिचाना ! मुक्ते हीरा मिल गया था, मैंने उसे ठीकरा समभा ! कैसा सञ्चा, कैसा वीर, इंडप्रतिज्ञ पुरुष था । यदि वह कहीं मिल जाये तो इस श्रनाथ बालक के दिन फिर जायँ। उसके हृदय में कहणा है, दया है। वह अनाथ बालक पर तरस खायगा । हा ! क्या मुक्ते उसके दर्शन मिलेंगे ? मैं उस देवता के चरण धोकर माथे पर चढ़ाता । आँसुओं से उसके चरण धोता। वही यदि हाथ लगाये तो यह मेरी इबती नाव पार लगे।

3

ठाकुर सहब की दशा दिन पर दिन बिगइती गईं। श्रव श्रन्तकाल श्रा पहुँचा। उन्हें पंडित दुर्गानाथ की रट लगी हुईं थी। बच्चे का मुँह देखते श्रीर कले के एक श्राह निकल बाती। बार-बार पछताते श्रीर हाथ मलते। हाय! उस देवता को कहाँ पाऊँ? जो कोई उसके दर्शन करा दे, श्राधी जायदाद उसके न्योछावर कर दूँ।—प्यारे पिएडत! मेरे श्रपराध स्मा करो। मैं श्रन्धा था, श्रवान था। श्रव मेरी बाँह पकड़ो। मुक्ते डूबने से बचा श्रो। इस श्रानाथ बालक पर तरस खा श्रो।

हितायीं और संबन्धियों का समूह सामने खड़ा था। कुँवर साहब ने उनकी स्रोर स्वध्यक्षती स्राँखों से देखा। सम्बाहितैषी कहीं देख न पड़ा। सबके चेहरे पर स्वार्थ की फलक थी। निराशा से स्राँखें मूँद लीं। उनकी स्त्री फूट-फूटकर रो रही थीं । निदान उसे लज्जा त्यागनी पड़ी । वह रोती हुई पास जाकर बोली---प्राणनाथ, मुक्ते और इस असहाय बालक को किस पर छोड़े जाते हो ?

कुँवर साइव ने धीरे से कहा—परिडत दुर्गानाथ पर । वे जल्द आर्थेंगे । उनसे कह देना कि मैंने सब कुछ उनके भेंट कर दिया । यह अन्तिम वसीयत है ।